|      | वीर    | सेवा  | म हिट | ₹       |
|------|--------|-------|-------|---------|
|      | 711    | दिल्ल |       | · • !   |
|      |        | •     | •     |         |
|      |        |       |       | :       |
|      |        | *     | _     |         |
|      |        | 30    | - 20  |         |
| क्रम | संख्या | 32    | 720   | <b></b> |
| काल  |        |       |       |         |
| खण्ड |        |       |       | ;       |

# 

## भिश्च-विचार प्रन्थावली

अन्थ : १

## भिक्षु-विचार दर्शन

( तेरापंथ दर्शन )

मुनि श्री नथमल

श्री तेरापंथ द्विशताब्दी-समारोह के अभिनन्दन में

### प्रकाशक: जैन स्वेताम्बर तेरापंथी महासभा ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट

कछकत्ता

प्रथमावृत्तिः

१६६०

230

प्रति संख्या :



35 75

मृत्यः

३ रु० ४० न॰ पै०

मुद्रक : नालन्दा प्रिंटर्स

१७६, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट

कलकत्ता-७

### प्रकाशकोय

तेरापंथ के आदि-ऋषि का वास्तविक नाम भीखन है। 'भिखु' उसका लघुरूप है। इसी नाम से वे अनेक कृतियों में सम्बोधित किये गये हैं। 'भिखु' शब्द से उनका गुण निष्पन्न संस्कृत सम्बोधन 'भिक्षु' हुआ। इस प्रन्थ में ऋषि भीखनजी के विचारों की पृष्ठभूमि और हार्द्र का संक्षित, पर अत्यन्त मार्मिक विश्लेषण है।

इस महान् ऋषि का जन्म मारवाइ के कंटालिया ग्राम में सं १ १७८३ में हुआ। सं० १८०६ में आचार्य रुघनाथ जो के सम्प्रदाय में मुनि हुए। ६ वर्ष उनके साथ रहने के पश्चात् सं० १८१७ में उनसे अलग हुए और आषाढ़ी पूर्णिमा सं० १८१७ के दिन मेबाइ के केलवा गाँव में स्वयं नई दीक्षा ली। यही दिन तेरापन्थ के शिलान्यास का दिन कहा जा सकता है। आगामी आषाढ़ ग्रुक्ल १४, २०१७ के दिन तेरापन्य की संस्थापना के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। यह प्रन्थ दिशतान्दी समारोह के अभिनन्दन में प्रकाशित किया जा रहा है।

धर्म को अधाइ अल-प्रवाह की उपमा दी आ सकती है जो अपने अगल प्रवाह में रजकणों के समूह को समेटता चला जाता है। विकास के नाम पर काइए अथवा पुरुषार्थ की होनता के कारण काइए—कालान्तर में धर्म-जैसी स्वच्छ बीज भी धूमिल हो जाती है।

ऋषि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के पृथ्ठों पर एक गम्भीर दृष्टि डाली और जैन धर्म के स्वच्छ पटल पर बुरी तरह से आच्छादित रजकर्णों को दूर करने का भगीरथ प्रयत्न किया। काति की प्रचण्ड किरणें बिखरीं बे असहा हुई पर उन्होंने तिमिर में से ज्योतिर्मय पथ प्रशस्त कर दिया।

'आगम-उत्थापक' उसका विरद हुआ और 'दया दान का उच्छेदक' पुष्प को उसपर चढ़ाये बाने छगे। 'शिरच्छेद' हो उसके लिए योग्य उपहार समभा जाता था। पर वह लौहपुष्प इन सबके बीच अपनी साधना में अडिंग रहा। बुराइयों पर गहरी चोटें उसने कीं। शुद्ध ज्ञान और श्रद्धा का आछोक उसने प्रदीस किया। 'आत्म-साधना करे वही साधु'—इस सूक्त को उसने जीवन-प्रदीप के रूप में स्थिर किया।

वह एक द्रष्टा था, जिसने दूर तक देखा और तह तक देखा। दार्शनिक के रूप में वह इतना सुगम, सरल और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण है। गइराई में वह उतना ही गम्भीर है, जितना कि कोई भी बड़ा में बड़ा दार्शनिक।

उसकी जीवन्त वाणी में अहिंसा का अमृत भरा हुआ है। 'छोटे बढ़ें सबकी आत्मा को अपने समान समको', 'अपने सुख़ के लिये क्षुद्रों के जीवन की कीमत को नगण्य मत समको' इस घोष का उद्घोषक इन कई शताब्दियों में वैसा दूसरा नहीं हुआ।

उसके विचारों के कलेवर में आज पंख निकल चले हैं। गगन-विहारी पक्षी की तरह उसके विचार चिन्तक जगत के क्षितिज में उड़ान लेने लगे हैं। उसके विचारों का सत्य आज जगत के प्रमुख विचारकों की विचारधारा में अनायास अंकुरित हो रहा है।

इस छोटे से ब्रन्थ में तलस्पर्शों प्रकाश है ऐसे ही महापुरुष के जीवन-वृत्तीं के आधार में रही हुई विचारधारा और उत्कांतक वाणी पर।

लेखक मुनि जितने गूढ़ हैं उतनी ही गूढ़ता तक पहुँच भी पाये हैं। उन्होंने भीखनजी के विचारों का मंथन कर उसका नवनीत प्रस्तुत कर दिया है। गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। 'आचार्य सन्त भीखनजी' के बाद यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर डालती है। आचार्य श्री भीखनजी को समभने में यह पुस्तक असाधारण रूप में सहायक हो पायेगी, ऐसी उम्मीद है।

द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था समिति ३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता दिनांक ४ मार्च, १६६०

श्रीचन्द रामपुरिया

व्यवस्थापक साहित्य विभाग

### आर्शीवचन

'तेरापंथ द्विशताब्दी के अभिनन्दन में साहित्य की सुन्दर साधना होनी चाहिए'— इस निणंध के अनुसार जैन आगम-माहित्य की सजावट में हमारा साधु संघ जुट गया। मूल आगमों का हिन्दी अनुवाद, टिप्पणियाँ, तुलनात्मक टिप्पण, प्राकृत-शब्दकोष आदि विविध प्रकार के कार्य चालु हैं। इस अवसर पर 'तेरापंथ का इतिहास', 'तेरापंथ के आचार्यों के जीवन-चरित', 'साधु-साध्वियों की जीवनियाँ', आदि-आदि विषयक अनेक प्रकार के साहित्य का सृजब भी हो रहा है।

बहुत दिनों से मेरा एक चिन्तन चल रहा था कि तेरापंथ द्विशताब्दी के अवसर पर 'आचार्य सन्त भीखन जी' के जीवन का दार्शनिक रूप जनता के समक्ष आना चाहिए। मैंने यह विचार शिष्य मुनि नथमल जी से कहा। उन्होंने उसी दिन से इसकी रूप-रेखा अपने मन मैं तैयार कर ली और कलकत्ता चातुर्मास के अन्तिम दिनों में मेरी इस भावना को मूर्तरूप देते हुए एक बन्थ लिख डाला।

प्रनथ का नाम 'भिक्षु-विचार दर्शन (तेरापंथ-दर्शन)' है। इसके सात अध्याय हैं—

?-व्यक्तित्व की मांकी

२--- धर्म-क्रान्ति के बीज

रे-साध्य-साधन के बिविध पहलू

8-चिन्तन के निष्कर्ष

५-क्षीर-नीर

६-संघ व्यवस्था

७—अनुभूति के महान् स्रोत

इन सातों अध्यायों में स्वामीजी के सिद्धान्तों, मन्तन्यों, विचारों एवं निष्कर्षों का खूब गहराई से प्रतिपादन किया गया है। लेखक की भाषा-शैली गम्भीर एवं दार्शनिक है फिर भी स्वामीजी के विविध जीवन-प्रसंगों का तुलनात्मक चिन्तन एवं जीवन के न्याबहारिक पक्ष को जिस सरलता से रखा है उससे भाषा की जटिलता सुगमता में परिणत हो गई है।

बास्तव में ही यह प्रन्थ तेरापंथ-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। मैं समकता हूँ कि ठीक मेरी भावना के अनुरूप ही यह प्रम्थ तैयार हुआ है। मेरा विश्वास है कि जहाँ यह वीखिक लोगों की ज्ञान-पिपासा को शांत करेगा, वहाँ स्वामी जी के सिद्धान्तों को सही समक्षने मैं भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

अन्त में, लेखक की लेखन-शक्ति, चिन्तन-शक्ति और मनन-शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे, यह मैं अन्तःकरण से कामना करता हूँ।

राजलदेसर (राजस्थान) वि• सं• २०१६ फा• कृष्ण १४

आचार्य तुलसी

### भूमिका

काव्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, बीज-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या में निपुण अनेक आचार्य होते हैं, किन्तु चारित्र में निपुण हों वैसे आचार्य विरुट ही होते हैं?।

आचार्य मिश्रु उन विरले आचार्यों में थे। उन्होंने चारित्र-शुद्धि को उतना महत्त्व दिया जितना देना चाहिए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की अराधना ही मुक्ति का मार्ग है। परन्तु परिस्थितिवश किसी एक को प्रधान और दूसरों को गीण करने की स्थिति आ जाती है। आचार्य मिश्रु ने ऐसा नहीं किया। वे जीवन भर ज्ञान की आराधना में निरत रहे और उनका चारित्रशुद्धि का घोप ज्ञान-शृत्य नहीं था।

जैन परम्परा में चारित्रिक शिथिलता का पहला सूत्रपात आर्य मुहस्ती के समय में होता है। उसका कारण राज्याश्रय बना।

सम्राट सम्प्रति के संकेतानुसार सब लोग साधुओं को यथेष्ट भिक्षा देने लग । भिक्षा की मुगमता देख महागिरि ने आर्य सुहस्ती से पूछा । यथेष्ट उत्तर न मिलने पर उन्होंने आर्य सुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ।

धर्मानन्द कोसम्बो ने बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है। "श्रमण संस्कृति में जो दोप आए उसका मुख्य कारण, उसे राज्याश्रय मिलना रहा होगा। बुद्ध ने अपनी छोटी जमींदारी छोड़कर सन्यास लिया और पनालिस वर्ष तक धर्म-प्रचार का काम किया। इस काल में महाराजों से उनका सम्बन्ध क्वचित् ही रहा।

"विवसार राजा ने बुद्ध का बड़ा सम्मान किया और उसे वेणुवन दान में दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावस्मा में हैं, वे बिल्कुल कल्पित जान पड़ती हैं। कारण, सुत्तपिटक में उनके लिए कोई आधार नहीं मिलता। विवसार

१-मृक्ति **मुक्तावली** ५०:

कंचित्काव्यकलाकलायकुशलाः केचिच सल्लद्यासाः, केचित्तर्कवितर्कतत्व निपुणाः केचिच्च सैद्धान्तिकाः । केचिन्निस्तुपकीजशास्त्रनिरता ज्योतिर्विदो भूरयः, चारित्रैकविलासवासम्भवनाः स्वल्पाः पुनः सूर्यः ॥ २-इन्हकल्प सृर्थि च०१

राजा उदार था और वह सब पन्थों के श्रमणों से समान व्यवहार करताथा। इस दशा में उसने यदि बुद्ध तथा उनके संघ को अपने वेणुवन में रहने की अनुमति दी हो, तो इसमें कोई विशेषता नहीं ।"

निशीय सूत्र का पाठ भी शायद इसी दिशा की ओर संकेत करता है । पंडित बेचरदासजी का मत है-दीर्घ तपस्वी भगवान महावीर और उनके उत्तराधिकारी जम्बूम्बामी तक ही जैन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार रहा. उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के अतिशय लोकप्रिय मध्यम मार्ग का उन पर प्रभाव पड़ने लगा । शुरू-शुरू में तो शायद जैन-धर्म के प्रसार की भावना से ही वे बौद्ध साधुओं जैसी आचार की छूट लेते होंगे, परन्त पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया। इस तरह एक सदिभाग्रय से भी उक्त शिथिलता बढ़ती गई जो आगे चलकर चैत्यवास में परिणत हो गई 3 । नाथ-राम प्रेमी ने भी राजाओं द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र-शिथिलता का एक कारण माना है। उन्होंने लिखा है- "यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमीपदिष्ट आचारों का पूर्ण रूप से पालन करते होंगे, फिर भी शुरू-शुरू में दोनों ही शाखाओं के साधुओं में आगमोक्त आचारों के पालन का अधिक से अधिक आग्रह था। परन्त ज्यों-ज्यों समय बीतता गया. साध-संख्या बढ़ती गई और भिन्न-भिन्न आचार-विचार वाले विभिन्न देशों में फेलती गई, धनियों और राजाओं द्वारा पूजा प्रतिष्ठा पाती गई त्यों-त्यों उसमें शिथिलता आती गई और दोनों ही सम्प्रदायों में शिथिलाचारी साधओं की संख्या बढ़नी गई४।"

उक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जैसे:---

- (१) दुर्भिक्ष
- (२) लोक-संग्रह
- (३) मन्त्र, तन्त्र, शक्ति-प्रयोग आदि

१-भारतीय संस्कृति और ऋहिंसा ए० ६४-६६ २-निशीध उद्देशक ४:

जे मिक्सू — १-३ राथं अत्तीकरेद्द, अञ्जीकरेद्द, अत्वीकरेद्द, अत्वीकरेद्द ४-६ रायारिक्खयं, ७-६ नगरारिक्खयं, १०-१२ निगमारिक्खयं, १३-१६ देसारिक्खयं, १६-१८ सव्वारिक्खयं अत्तीकरेद्द, अञ्जीकरेद्द, अत्थी करेद्द अन्जेन साहित्य और दितहास १० ३५१

४-जैन साहित्य और इतिहास ए० ३५१

वीर निर्माण ८८२ (विक्रम सं० ४१२) में चैत्यवास की स्थापना हुई । चारित्र-शिथिलता का प्रारम्भ पहले ही हो चुका था किन्तु उसकी एक व्यवस्थित स्थापना इस ६ वीं शती में हुई । उस समय खेताम्बर मुनिगण दो भागों में विभक्त हो गये। (१) चैत्यवासी (२) और सुविहित या संविग्न-पाक्षिक । हिरिभद्र सूरि ने चैत्यवासियों के शिथिलचार का वर्णन 'सम्बोध प्रकरण' में किया है :—

"ये कुसाधु चैत्यों और मठों में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं, देव-द्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन मन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रङ्ग-विरङ्गे सुगन्धित धूपवासित वस्त्र पहनते हैं, बिना नाथ के बैलों के सहश्च स्त्रियों के आगे गाते हैं, आर्यिकाओं द्वारा लाए गए पदार्थ खाते हैं और तरह-तरह के उपकरण रखते हैं।

"जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो तीन वार भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खाते हैं।

"ये मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं। ज्योनारों में मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहार के लिए खुशामद करते और पूछने पर भी सत्य धर्म नहीं बतलाते।

''स्वयं भ्रष्ट होते हुए भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराने हैं। स्नान करते, तेल लगाते, श्रंगार करते और इन्न—फुलेल का उपयोग करते हैं।

"अपने हीनाचारी मृतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्तूप बनवाते हैं। स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियाँ उनके गुणों के गीत गाती हैं।

"सारी रात सोते, कय-विकय करते और प्रवचन के बहाने विकथाएँ किया करते हैं।

"चेला बनाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को खरीदते, भोले लोगों को ठगते, और जिन-प्रतिमाओं को भी बेचते-खरीदते हैं।

''उच्चाटन करते और वैद्यक, यंत्र, मन्त्र, गंडा, ताबीज आदि में कुशल होते हैं।

"ये सुविहित साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को रोकते हैं, शाप देने का भय दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक दूसरे से लड़ मरते हैं।

जो लोग इन भ्रष्ट-चरित्रों को भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके श्री हरिभद्रसूरि कहते हैं—''कुछ नासमक्त लोग कहते हैं कि यह भी तीर्धकरों का

१-धर्म सागर कृत पट्टावली (बीरात् ८८२) चैत्यस्थितिः

बेष है, इसे नमस्कार करना चाहिए। अही भिक्कार हो इन्हें। मैं अपने सिर-शूल की पुकार किसके आगे जाकर कहूँ ? ?"

बीद्ध भिक्षुओं में चैत्यवास जैसी परिग्रही परम्परा का प्रारम्भ सम्राट अशोक के समय से होता है—यग्रपि महात्मा बुद्ध अपने लिए बनाए गए विहार में रहते थे। किन्तु अशोक से पहले मिश्रु-संघ की जो स्थिति थीं वह बाद में नहीं रही—''अशोक के बाद यह स्थिति बदली। बौद्ध-धर्म राज्याश्रित बना। राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयत्न प्रथमतः बौद्धों ने किया या जैनों ने, यह नहीं कहा जा सकता। यदि यह सच माना जाए की चन्द्रगुप्त मीर्य जैन था तो कहना पड़ेगा कि राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न जैनों ने किया। पर यह प्रश्न बहुत महत्त्व का नहीं है। इतना सच है कि अशोक के बाद बौद्ध और जैन दोनों ही पंथों ने राज्याश्रय प्राप्त करने का प्रयत्न किया।

"अशोक के शिलालेखों में इसके लिए कोई आधार नहीं मिलता कि अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयन्न किया। पर यह बात भी विशेष महस्व की नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध बनने के

चेह्यमदाइवासं पूयारंभाइ निच्चवासित्तं । देवाइदव्वमोगं जिग्रहरसालाइकरग्रां च ॥ ६१ ॥ बत्याइं विविद्वगणाई ऋइसियसहाइं धृववासाइ। परिहरनद जत्व गरो तं गच्छं मूलगुगमुकं ॥ ४६॥ अन्नतिययवसहा इव पुरुष्ठो गायंति जत्थ महिलागां। जत्थ जयारमयारं भगांति आजं सर्वं दिन्ति॥ ४६॥ संनिहि माहाकस्मं जलफनकुसुमाइ सञ्च सञ्चितं। निक्चं द्तिवारं मोयण विगइलवंगाइ हंबोलं ॥ १७॥ नरयगइहेउ जोउस निमित्ततेगिच्छमंत जोगाइं। मिच्छत्तरायसेवं नीयाण वि पावसाहिज्जं ॥ ६३ ॥ मयकिच्च जिरापृयापस्वयां मयधारायां निरादारो । श्रंगाइपवयस्क हर्गा धग्द्वाप ॥ ६८ ॥ वत्योवगरणपत्ताइ दव्वं नियनिम्सएण संगहियं। गिहि गेहंमि यजेसि ते किथियो जाए न हु मुण्यो ॥ ८१ ॥ गिहिपुरश्रो सकायं करंति श्रयणोगण्मेव सक्तंति। सीसाइयाण कज्जे कलहविवायं उद्गति ॥ १६२॥ कि बहुए। मिएएयां बालायां ते हवंति स्मिश्चिता । दक्खामां पूरा एए विराह्मा छन्नपावदहा॥ १६३॥ बाला वयंति एवं वेसो तिन्धंकराण एसो वि। एमिए जो थिद्धी ऋहो सिरस्लं कस्स पुक्करिमो ॥ ७६ ॥

१-संबोध प्रकरणः

बाद उसने अनेक विहार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि हजारों भिक्षुओं का निर्वाह मुख्यूर्वक होता रहे। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी हजार विहार बनवाए, पर इसमें तथ्य इतना ही जान पड़ता है कि अशोक का अनुकरण कर उसकी प्रजा ने और आसपास के राजाओं ने हजारों विहार बनवाए और उनकी संख्या अस्पी-नव्वे हजार तक पहुँची।

"अशोक राजा के इस कार्य में बौद्ध-भिक्षु-संघ परिग्रहवान् बना। भिक्षु की निजी संपत्ति तो केवल तीन चीवर और एक भिक्षा-पात्र भर थी। पर संघ के लिए रहने की एकाध जगह लेने की अनुमति बुद्ध-काल से ही थी। उम जगह पर मालिकी यहस्थ की होती थी और वही उसकी मरम्मत आदि कराता था। भिक्षु-मंघ इन स्थानों में केवल चातुमसि-भर रहता और शेष आठ महीने प्रचास करता हुआ लोगों को उपदेश दिया करता था। चातुमसि के अतिरिक्त यदि भिक्षु सघ किसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, तो लोग उसकी टीकाटिप्पणी करने लगते थे। पर अशोक-काल के बाद यह परिस्थित बिल्कुल बदल गई। बड़े-बड़े विहार बन गए और उनमें भिक्षु स्थायी रूप से रहने लगे?।"

आचार्य मिक्षु ने (वि॰ १६ वीं शती में ) अपने समय की स्थिति का जो चित्र म्वींचा है वह (वि॰ ८-६ वीं शती के ) हरिभद्रसूरि से बहुत भिन्न नहीं है। वे लिखते हैं:—

१—आज के साधु अपने लिए बनाए हुए स्थानकों में रहते हैं?। २—पुस्तक, पन्ने, उपाश्रय को मोल लिबाते हैं?। ३—दूसरों की निन्दा में रत रहते हैं\*।

अधाकर्मी यानक में रहे तो, पांडे चारित में भेद जी। नशीत रे दशमें उदेशे, च्यार महीना रो देद जी॥ ३-साध्वाचार चौपई दाल १ गा०७:

पुस्तक पातर उपाश्रादिक, लिवरावे ले ले नामजी। श्राष्टा भूंडा कहि मोल बतावे, ते करे गृहस्थ नों काम जी।।

४-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० १७

परिनन्दा में राता माता, चित्त में नहीं संतोप जी। बीर कक्को दसमां अंग में. तिस बचन में तेर दोष जी।।

१-भारतीय संस्कृति और इतिहास ५० ६६-६७

२-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २:

४—गृहस्थ को ऐसी प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि तू दीक्षा ले तो मेरे पास लेना, और किसी के पास नहीं १।

- ५-चेलों को खरीदते हैं?।
- ६-पुस्तकों का प्रतिलेखन नहीं करते ।
- ७--गृहस्य के साथ समाचार मेजते हैं ।
- ⊏—मर्याटा से अधिक वस्त्र रखते हैं पा
- E-मर्यादा से अधिक सरस आहार लेते हैं ।

#### १-साध्वाचार चौपई दाल १ गा० १८-१६:

दिख्या लेतो मो आगे लीजे, और कनें दे पाल जी। कुगुर एहवो सूंस करावे, ए चोडे ऊंधी चाल जी।। ए बंधा थी ममता लागे, गृहम्य सूं भेलप धाय जी। नशीत रे चोथे चहेशे, डंड कह्यो जिल्हराय जी।।

#### २-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २२-२४:

चेला करण री चलगत ऊंधी, चाला बोहत चलाय जी।
साथे लियां फिरे गृहस्थ ने, बले रोकड़ दाम दराय जी।।
विवेक विकल ने सांग पहराए, मेलो करे आहार जी।
सामग्री में जाय बंदावे, फिर फिर करे खुबार जी।।
अजोग नें दिख्या दीधी ते, मगबंत री आग्या वार जी।
नशीत रो इंड मूल न मान्यों, ते विटल हुवा बेकार जी।।

#### ३-साध्वाचार चौपई दाल १ गा० २५:

विन पड़लेखा पुम्तक राखें, वले जमें जीवां रा जाल जी। पड़े कुंयुत्रा उपने माकड, जिस बांधी मांगी पाल जी।।

#### ४-साध्वाचार चौषई ढाल १ गा० २७-२८:

गृहस्य नें साथे कहे संदेसो, तो भेलो हुआ संभोग जी।
तिखनें साथु किम सरधीजे लागो जोग नें रोग जी।।
समाचार विविरा सुध कहि कहि, सानी कर गृही बुलाय जी।।
कागद लिखावे करे आमर्ना, परहाथ दिए चलाय जी।।

#### ५-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० ४१-४२:

कपड़ा में लोगी मरजादा, लांबा पेना लगाय जी।
अधिको राखे दोयवड़ आहे. बले बोले मृंसा बाय जी।।
उपगरण नें अधिका राखे, तिल मोटो कियो अन्याय जी।
नशीत ने सोलमें उदेशे, चोमासी चारित जाय जी।।

#### ६-साध्वाचार चौपई दाल १ मा० ३८:

सरस आहार ले विन मरजादा, तो बचे देही री लोध जी। काचमणी प्रकाश करे जिम, कुगुरु माया थोथ जी।।

- १० जीमनवारों में गोचरी जाते हैं 1
- ११—चेला-चेली बनाने के लिये आतुर हो रहे हैं। इन्हें सम्प्रदाय चलाने से मतलब है, साधुपन से नहीं ।
- १२—साधुओं के पास जाते हुए श्रावकों को ज्यों-त्यों रोकने का यत्न करते हैं। उनके कुटुम्ब में कल्ह का बीज लगा देते हैं ।
- १३—आज वैराग्य घट रहा है; मेख बढ़ रहा रहा है। हाथी का भार गर्थों पर लदा हुआ है। वे थक गए हैं और उन्होंने वह भार नीचे डाल दिया है ४।

आचार-शिथिलता के विरुद्ध जैन-परम्परा में समय-समय पर क्रान्ति होती रही है। आर्य मुहस्ती आर्य महागिरि के सावधान करने पर तत्काल सम्हल गए । चैत्यवास को परम्परा के विरुद्ध मुविहित-मार्गी साधु बराबर जुकते रहे। हरिभद्रसूरि ने 'संबोध प्रकरण' की रचना कर चैत्यवासियों के कर्तव्यों का विरोध किया। जिनवछभसूरि ने 'संघपट्टक' की रचना की और मुविहित-मार्ग को आगे बढ़ाने का यत्न किया। जिनपतिसूरि ने संघपट्टक पर ३ हजार इलोक-प्रमाण टीका लिखी, जिसमें चैत्यवास का स्वरूप विस्तार से बताया। चैत्यवास के विरुद्ध यह अभियान सतत चालू रहा।

विक्रम की सोलहवीं राती में लोंकाशाह ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक विचार

१-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २०-२१ :

जीमण्वार में बहरण जाए, आ साधां री नहीं रीत जी। बरज्यो आचारंग बृहत् कल्प में, उत्तराधेन नसीत जी।। आलस नहीं आरा में जातां, बले बेठी पांत बसेप जी। सरस भाहार ल्यावे भर पानर, त्यां लज्या छोडी से भेप जी।।

२-साध्वाचार चौपई ढाल ३ गा० ११:

चेला चेली करण रा लोमिया रे, पक्तंत मत बांधण सूं काम रे। विकलां नें मूंड-मूंड मेला करे रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे।।

३-साध्वाचार चौपई दाल ४ गा० ३३-३४:

केइ आवे सुध साधां कर्ने, तो मतीयां नें कहे आम । थें वर्जी राखो घर रा मनुष्य नें, जावा मत दो तांम ॥ कहे दर्शण करवा दो मती, वले सुणवा मत दो वांगा। कराए नें त्याको म्हां कर्ने, ए कुगुरु चरित पिछांण ॥

४-साञ्चाचार चौषई ढाल ६ गा० २८:

वैराग घट्या ने भेप विधयो, हाध्यां रो भार गर्था लदियो । बक गया बोक दियो रालो, पहवा भेषधारी पांचमें कालो ॥ ५-वृहत्कलप सृत्या सदेशक १, निशोध सृत्या उ० ८ क्रान्ति की। लोंकाशाह की हुँटी में शिथिलाचार के प्रति स्पष्ट विद्रोह की भावना भलक रही है ।

लोंकाशाह के अनुगामी जो शिष्य बने, वे चारित्र की आराधना में विशेष जागरूक रहे।

वि० स० १५८२ में तपागच्छी । आनन्दिबसलस्रि ने चारित्र-शिथित्ता को दूर करने का प्रयत्न किया । वे स्वयं उग्र-विहारी बने । उन्होंने १५८३ में एक ३५ सूत्रीय लेख-पत्र लिखा । उसके प्रमुख सूत्र हैं :—

- १-विहार गुरु की आज्ञा से किया जाए।
- २-विशव के सिवाय दूसरों को दीक्षा न दी जाए।
- ३-परीक्षा कर गुरु के पास विधिपूर्वक दीशा दी जाए।
- ४---गृहस्थों से बेतन दिलाकर पंडितों के पास न पढ़ा जाय।
- ५—एक हजार विशेष से अधिक 'लिहियों'—प्रतिलिपि करने वालों— से न लिखाया जाए? ।

आचार की शिथिलता और उसके विरुद्ध क्रान्ति—यह कम दिगम्बर परम्परा में भी चलता रहा है। भट्टारकों की किया चैत्यवासियों से मिलती जुलती है। बंभी उग्र-बिहार को छोड़ मठवासी हो गए। एक ही स्थान में स्थायी रूप से रहने लगे। उदिष्ट भोजन करने लगे। लोहे का कमण्डल रखना, कपड़े के जुते पहनना, सुलासन—पालकी पर चढ़ना आदि-आदि प्रवृत्तियाँ उनमें घर कर गई ।

त्रिवर्णाचार, धर्म रसिक आदि ग्रन्थ रचे गए। उनमें जैन-मान्यताओं की निर्मम इत्या की गई है र ।

१-१६९ बोल की हुँडी, शिश्चिहित शिक्ता पृ० १५५ २-जैन साहित्य संशोधन खगड ३ झंक ४ पृ० ३४६ ३-शतपदी (देखो जैन हिनैपी माग ७ झंक ८)

४-(क) त्रिवर्णाचार ४--५ जपोद्दोमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणम् । जिनपूजा श्रुताख्यानं न कुर्यात् तिलकं बिना ॥

<sup>(</sup>ख)-धर्म रसिक अतन्युनान्त्यज्ञातीनां दर्शने भाषको श्रुने । चुतेऽधोवातगमने, ज्रंभको जपसुत्सुजेन ।। ३३ ॥

<sup>(</sup>ग) धर्म रिसक अन्त्यजैः खनिता कूपा वाषी पुष्करिणी सरः। तेषां जलंग तु आहां स्नान पानाय च क्कचित ॥ ५६॥

घट प्राभित की टीका में महारक श्रुतमागर ने लोंकाशाह के अनुयायियों को जी भर कांसा है और शासन देयता की पूजा का निषेध करने वालों को चार्जाक, नास्तिक कहकर समर्थ आस्तिकों को सीख दी है कि वे उन्हें ताइना दें। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा ।

इस भट्टारक पंथ की प्रतिक्रिया हुई। फलस्वरूप 'तेरहपंथ' का उदय हुआ। विक्रम की मत्रहर्वी दाती (१६८३) में पंडित बनारसीदासजी ने भट्टारक विरोधी मार्ग की नींच डाली। प्रारम्भ में इसका नाम वाणारमीय या बनारमी-मत जैमा रहा किन्तु आगे चल इसका नाम तेरहपंथ हो गया।

पं नाथ्रामजी प्रेमी के अनुसार यह नाम खेताम्बर तेरापन्य के उदय के परचात् प्रयुक्त होने लगा है—''तेरापन्य नाम जब प्रचलित हो गया, तब महारकों का पुराना मार्ग बीस पन्य कहलाने लगा। परन्तु यह एक समस्या ही है कि ये नाम केसे पड़े और इन नामों का मूल क्या है। इनकी ब्युत्पित्त बतलाने वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जैसे 'तेरह प्रकार के चारित्र को जो पाले, वह—तेरापन्थो और 'हे भगवान यह तेरापन्थ है' आदि, उनमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता और न उनसे असल्यित पर कुछ प्रकाश हो पहता है।

"बहुत संभव है कि दंदकों (स्थानकवासियों) में से निकले हुए तेरहपंथियों के जैसा निन्दित बतलाने के लिए वे लोग जो महारकों को अपना गुर मानते य तथा इनसे द्वेष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापन्थी कहने लगे हों और धीरे-धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा 'टाइटल' पक्का हो गया हो, साथ ही वे स्वयं इनसे बड़े बीसपन्थी कहलाने लगे हों। यह अनुमान इसलिए भी ठीक जान पड़ता है कि इधर के लगभग सी डेंद्र-मी वर्ष के ही साहित्य में तेरहपन्थ के उल्लेख मिलते हैं, पहले के नहीं 3।"

दवेताम्बर-परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना वि॰ संवत् १८९७ (आषाढी पूर्णिमा) में हुई। इसके प्रवर्तक थे आचार्य मिश्च । वे मंवत् १८०८ में स्थान-कवासी सम्प्रदाय ( जिसका आरम्भ लोंकाशाह की परम्परा में हुआ ) में दीक्षित हुए और १८१६ में उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर पृथक् हुए । उनकी दृष्टि में

१-पट् प्राभृत-मोच्च प्राभृत टीका

<sup>&</sup>quot;उमय भ्रष्टावेदितव्याः ते लौकाः" (ए० ३०१) "लौकाः पातकिनः" (ए० ३०१) "लौकास्तुनरकादौ पतन्ति" (ए० ३०६) ते पापमूर्तयः श्वेताम्बरामासा लोकापकारकाय नामानो लौकाः" (ए० ३०६) "शासन देवता न पूजनीयः ..... इत्यादि वे उत्सूत्रं मन्वते ते मिथ्याष्ट्रप्यश्चार्वाका नास्तिकास्ते । यदि कदाग्रहं न मुझन्ति तदा समर्थेरास्तिकैश पानद्भिः गुयलिसामिर्मृखे ताहनीयाः, तत्र पापं नास्ति !"

२-युक्ति प्रबोध १८

३-जैन साहित्य और इतिहास ए० ३६६-६७ :

उस समय वह सम्प्रदाय चारित्रिक-शिथिलता से आकान्त हो गया था। आचार्य भिक्षु ने आगमों का अध्ययन किया, तब उन्हें लगा कि आब हमारा आचरण सर्वथा आगमानुमोदित नहीं है और सिद्धान्त-पक्ष भी विपरीत है । उनका अन्तर्द्धन्द्व अभी प्रारम्भिक दशा में था। राजनगर (मेवाइ) के आवकों ने उसमें तीव्रता ला दी। आचार्य रघनाय जी ने भिक्षु को मेजा था उन आवकों को समभाने के लिए और बे ले आये उनकी समभ को अपनी समभ का रूप देकर। भिक्षु की प्रतिभा पर आचार्य और आवक दोनों को भरोसा था।

आचार्य ने सोचा राजनगर के श्रावक साधुओं के आचार को लेकर संदिग्ध हैं। उन्हें हर कोई नहीं समभा सकता। भिन्नु सूक्ष्म प्रतिभा का धनी है। वहीं इन्हें समभा सकता है। आचार्य ने सारी बात समभा राजनगर चातुर्मास के लिए भिक्ष को मेजा।

भिक्षु केवल शास्त्रज्ञ ही नहीं थे, व्यवहार-पट्टता भी उनकी बेजोड़ थी। उन्होंने श्रावकों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया। श्रावक निर्देषि थं। बे साधुओं को इसीलिए वन्दना नहीं करते थे कि साधु चारित्र-शिथलता का सेनन कर रहे हैं। श्रावक भिक्षु की प्रतिभा और बेराय पर भरोसा करते थे। प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और वैराय का हृदय से। विश्वास हृदय से खुड़ता है तभी उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता हैं। भिक्षु का हृदय भी स्वच्छ या और मस्तिष्क भी स्वच्छ। इसलिए श्रावकों ने उनके परामर्श की अब-हेलना नहीं की और वे साधुओं को वन्दना करने लगे । किन्तु विश्वास का बोक सिर पर लेना कोई कम बात नहीं है। भिक्षु उस बोक से नत हो गए। उनका दायित्व बढ़ गया। उन्होंने प्रत्येक आगम को दो न्दो बार पढ़ा । आगम की विधियों और साधु-समाज के व्यवहारों में उन्हें स्पष्ट

१-भिच्च यश रसायण डाल २ दोहा ६:

सरधा पिए साची नहीं, असल नहीं आचार। इस विधि करे आलोचना, पिस द्रम्य गुरु सुं अति प्यार।।

२-मिन् यश रसायण ढाल २ गा० १२:

श्राप वैरागी बुद्धिवन्त हो , श्रापरी परतीत । तिस्य कारस वन्दना करों, श्राष जगत में बदीत ।।

३-भिन्न यश रसायण ढाल ३ दोहा ४-६:

को दूधारो खाँडो श्रञ्जे, एहवी मन में धार। दोय बार सूत्रां मखी, बांच्या धर क्षति प्यार।। सूत्र विविध निर्णय करी, गाढी मन में धार। सम्यक्त चारित बिद्धं नहीं, एहवो कियो विचार।।

अन्तर दीला और वे इस खाई को पाटने के लिए आगे बढ़े। चतुर्मीस समाप्त हुआ। आचार्य के पास आए। परिस्थिति का संकेत आचार्य तक पहुँच चुका था।

भिक्षु के साथ टोकरजी, हरनाथजी, वीरभाणजी और भारीमलजी ये चार साधु और थे। वापस आते समय ये दो भागों में विभक्त होकर आए। भिक्षु ने वीरभाणजी से कहा—"पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति की आचार्य के पास चर्चा न करना। मैं ही उसे समुचित दंग से उनके सम्मुख उपस्थित करूगा।" किन्तु वीरभाणजी बात को पचा नहीं सके। वे पहले पहुँचे और राजनगर की घटना को भी आचार्य तक पहुँचा दिया। भिक्षु ने आचार्य के पास पहुँच कर सारा घटना-चक्र बदला हुआ पाया। उन्होंने परिस्थिति को संभाला। आचार्य को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी। कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं भिला। भिक्षु ने उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

जैन-परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म लेगा—यह कल्पना न आचार्य क्यनाथबी को थी और न स्वयं भिक्षु को भी। यह कोई गुरुत्व और शिष्यत्व का विवाद नहीं था । भिक्षु के मन में रुघनाथजी को गुरु और स्वयं को उनका शिष्य मानने की भावना नहीं होती तो वे दूसरा सम्प्रदाय खड़ा करने की बात सोचते। किन्तु वे ऐसा क्यों सोचते ! आचार्य रुघनाथजी से उन्हें बहुत स्नेह था। आचार्य रुघनाथजी एक बड़े सम्प्रदाय के महान् नेता थे। उनके उत्तराधिकारी के रूप में भिक्षु का नाम लिया जाता था। फिर वे क्यों उनसे पृथक् होते ! किन्तु भिक्षु के मन में और कोई भावना नहीं थी। वे केवल चारित्र-शुद्धि के लिए छटपटा रहे थे । यही था उनका ध्येय और इसीकी पूर्ति के लिए वे अपने आचार्य से खेद के साथ पृथक् हुए।

र-मिच्च यश रसायण दाल ४ गा० १०: जो थे मानो हो सूत्र नी बात, तो थेइज म्हारा नाथ। नहिंतर ठीक लागे नहीं।।

२-भिच्च यश रसायण दाल २ दोहा ६ :
पटघारक भिक्ख प्रगट, इद आपस में हेत ।
इतले कुण विरतन्त हुवो, सुण्ड्यों सहू सचेत ।।
३-भिच्च यश रसायण दाल ४ गा० ११-१३ :
महे घर छोड्यो हो आतम तारण काम ।
और नहीं परिणाम ।
तिण भूं बार बार कहूँ आपने ॥

जैन परम्परा में अनेक सम्प्रदाय हैं, पर उनमें तान्त्रिक मतमेद बहुत कम है। अविकांश सम्प्रदाय आचार-विषयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए हैं। देश, काल की पर्शिक्षित से उत्पन्न विचार, आगमिक सूत्रों की व्याख्या में कचित्-कचित् मतभेद, कचिमेद आदि-आदि कारण ही जैन साधु-संघ को अनेक भागों में विभक्त किए हुए हैं। राजनगर के श्रावकों ने जो प्रश्न उपस्थित किए, वे भी आचार विषयक थे। उन्होंने कहा—'वर्तमान साधु उद्दिष्ट (साधु के निमित्त बनाया हुआ) आहार लेते हैं, उद्दिष्ट स्थानकों में रहते हैं, वस्त्र-पात्र सम्बन्धी मर्यादाओं का पालन नहाँ करते, बिना आज्ञा जिस-तिस को मूँ ह लेते हैं आदि-आदि आचरण साधुत्व के प्रतिकृत हैं थे।" भिक्षु मान्यता और आचार दोनों में बृटि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा और मिली।

वस्त्र-पात्र के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में मत्ते दे किन्तु उद्दिण्ट आहार आदि के विषय में कोई मत-भेद नहीं है । सिद्धान्तिक दृष्टि से कोई भी जैन मुनि यह नहीं कह सकता कि उद्दिष्ट आहार लिया जा सकता है, उद्दिष्ट स्थानकों में रहा जा सकता है। किन्तु उस समय एक मानसिक परिवर्तन अवश्य हो गया था—अभी दुष्पम समय है, पांचवाँ आरा है, कलिकाल है। इस समय साधु के कठोर नियमों को नहीं निभाया जा सकता। इस धारणा ने साबु-संघ को शिथलता की ओर मोइ दिया ।

आप मानों हो स्वामी मुत्रों नी बात छोड़ देवो पद्मवात इकदिन परमव जावणो ।। पूजा प्रशंसा हो लही अनन्ती बार दुर्लम अखा श्रोकार निर्णय करो आप पहनो ।।

१-मिन्नु यश रसायण दाल २ गा० ८, ६:

श्राधाकरमी-धानक श्रादर्या, मोल लिया प्रसिद्धि । उपि वस्त्र, पात्र श्रिधिक ही, श्रा विश्व ये धाप कीथी ॥ जास किंवाइ जड़ो सदा, इत्यादिक श्रवलोक । महे वन्दना करां किंस रीत सूँ, थे तो थाप्या दोप ॥ >-दशकैकालिक १०।४; मृलाचार ६।३

3-भिन्तु यश रसायण दाल ५ गा० १५-१६:

रुघनायजी इसड़ी कहे रे, सांमल मिक्खु बात।
पूरो साधपक्षीं नहीं पले रे, दुखमकाल साख्यात।
मिक्खु कहे इम माखियो रे, सूत्र प्याचारांग मांय।
दीला मागल इम माखसी रे, हिजडां शुद्ध न चलाय।

यह एक जटिल पहेली सी लगती है कि किसे चारित्र-शुद्धि कहा जाए और किसे चारित्र-शिथिलता !

क्योंकि आगमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहस्यों का पार पाना जलिध-तरण से भी अधिक श्रम-साध्य है।

१—एक आचार्य ने एक कार्य को शियिद्याचार माना है, दूसरे ने नहीं माना। एक आचार्य ने एक प्रवृत्ति का खण्डन किया है, दूसरे ने उसका समर्थन किया है। हरिमद्रमृरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गोचरी करने और बार-बार आहार करने की शिथिलाचार बतलाया है किन्तु आचार्य भिश्न ने इसे अस्वीकार किया है!।

२—अनेक आचार्यों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साधु के लिए निधिद्व बतलाया है किन्तु आचार्य मिक्षु ने इसका खण्डन किया है?।

२—कं आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न लिखे और न चित्र बनाए । आचार्य मिधु ने इसका खण्डन किया है <sup>3</sup> ।

४—हारभद्रसूरि ने साध्वियों द्वारा लाया गया आहार लेने को शिथिला-चार कहा है किन्तु आचार्य मिश्रु ने इसे शिथिलाचार नहीं माना।

५—कई आचार्यों ने मायुओं के लिए, कविता करने का निपेध बतलाया है, आचार्य भिक्ष ने इसे मान्य नहीं किया ।

कहीं-कहीं रूदियों में कठोर आचार और कठोर आचार में रूदि की कल्पना हो जाती है। यद्यपि मामयिक विधि-निषेधों के आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन हो जाता है, फिर भी कुछ विपय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारित्र की शुद्धि या शिथिलता का निर्णय करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

आचार्य भिक्षु ने चारित्रिक-शिथिलता के जो विषय प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में व्यास ये और जिनके कारण तत्कालीन साधु-समाज को चारित्र-शिथिलता से आकान्त कहा जा सकता है, कुछ ऐसे हैं, जो किसी किसी साधु में मिलते होंगे। भिक्षु का दिशा सूत्रक यंत्र आगम थे। उन्हीं के सहारे से उन्होंने गुद्धाचार-अनाचार का निर्णय किया। उनका कहना था कि ''आगम और जिन-आज्ञा हो मेरे लिये प्रमाण हैं। वे ही मेरे आत्रार हैं।" इनके सब निर्णय इसी कसौटी पर कसे हुए थे और इसलिये अपने आपमें ग्रुद्ध थे।

१-साध्वाचार चौपई ढाल १७

२-जिनाग्या रो चौढालियो-उपकरस की ढाल

३-जिनाग्या रो चोढालिया

४-साध्वाचार चौपई दाल ६

तेरापंथ की रथापना युग की मांग थी। आनाय भिक्षु के नेतृत्व में तेरह साधु एकत्रित हुए। किसी किब ने नाम रख दिया तेरापंथ । वह आचार्य भिक्ष तक पहुँचा। उन्होंने उसे—'हे प्रभो यह तेरापंथ इस रूप में स्वोकार किया और इसकी सैडान्तिक न्याख्या यह की—

जहाँ पांच महात्रत-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्म चर्य, अपरिग्रह; पांच सिमिति—ईर्या, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेप, उत्सर्ग और तीनगुप्ति—मन, वचन, शरीर ये तेरह (राजस्थानी में तेरा) नियम पाले जाते हैं—वह तेरापंथ हैं ।

आचार्य भिक्ष ने १८१ बोल की व ३०६ बोल की हुडी में बतमान साधु समाज की आचार-शिथिलता का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है। उस ममय निम्म मान्यताएँ और किया-कलार प्रचलित हो गए थे।

- १--भगवान् महावीर का भेख भी वन्दीय है।
- २-इस समय गुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता।
- ३--- वत और अवत को पृथक्-पृथक् न मानना।
- ४—मिश्र धर्म की मान्यता—एक ही किया में पुण्य और पाप दोनों का स्वीकार।
- ५ लौकिक दया और दान को लोकोत्तर दया और दान से पृथक्न मानना।
- ६—जिस कार्य के लिए भगवान् महावीर की आज्ञा नहीं है वहाँ धर्म मानना।
  - ७-दोषपूर्ण आचार की स्थापना करना।
  - ८-स्थापित स्थानक में रहना।
  - ६-उद्दिष्ट आहार लेना।

साथ साथ रो गिलो करें, ते तो आप आपरो मंत । सुणनो रे शहर रा लोकां, प तरापन्थी तंत ॥

२-मिच्च यश रसायण पृ० २३:

लोक कहै तेरापन्थी, भिक्खु संबली मार्ने हो। हे प्रमु भो पन्थ है, और दाय न आवे हो।। मन अम मिटाने हो, सो हो तेरापन्थ पार्ने हो। पंच महात्रत पालतां, शुद्धि सुमित मुहाने हो।। तीन गुप्त तीखी तरे, मल भातम मार्ने हो। चित्त सूं तेरा हो चाहने हो।।

१-मिच्च यश रसायण पृ० २३ :

१० - साधु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना।

११-नित प्रति एक घर से भोजन लेना

१२—वस्त्र-पात्र का प्रतिलेखन न करना

१३---अभिभावकों की आज्ञा प्राप्त किए बिना ग्रहस्थ को दीक्षित करना

१४ - मर्यादा से अधिक वस्त्र-पात्र रखना

१५ - गृहस्थों से अपने लिए प्रतियाँ लिखवाना ।

इन्हीं विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम तेरापन्थ है ।

तेरापंथ का प्रारम्भ वि॰ १८१७ आपाढ़ी पूर्णिमा से होता है। उसी दिन आचार्य भिक्षु ने नए सिरे से वत ग्रहण किए । इस प्रकार उनकी दीक्षा के साथ ही तेरापन्थ का सहज प्रवर्तन हुआ।

महापुरुप का अन्त:करण परमार्थ से परिपूर्ण होता हैं। वह जैसे अपना हित चाहता है वैसे दूसरों का भी। आचार्य भिक्षु को जो श्रेयोमांग मिला उसे उन्होंने दूसरों को भी दिखाना चाहा, पर नए के प्रति जो भावना होती है वही होती है। पुराने को जो विश्वाम प्राप्त होता है वह सहसा नए को नहीं होता। नई स्थिति में सर्व प्रथम विरोध का सामना करना पड़ता है।

१-१८१ बोल की हुँडी: बोल १२६

२-मिच्च यश रसायख ढाल २ दोहा १-५

श्रलप दिवस रे श्रांतरे, सिख्या सूत्र सिद्धान्त । तीव बुद्धि मिक्लु तणी, सुखदाई शोमन्त ॥ विविध समय रस बांचता, बाह् कियो विचार । श्रारिहन्त वचन श्रालोचतां, ऐ श्रसल नहीं श्रणगार ॥ यां यापिता यानक श्रादर्या, श्राधाकम्मीं श्रजोग । मोल लियां मांहे रहे, नित्य पिग्रड लिए निरोग ॥ पिडलेह्यां विण् रहे पड्या, पोथ्यां रा गञ्ज पेख । विष् श्राह्मा दीचा दिये, विवेक विकल विशेष ॥ वप्धि वस्त्र पात्र श्रधिक, मर्यादा उपरंत । दोष थापै जाण जाण ने, तिण सूं ए नहीं संत ॥

३-मित्तु यश रसायण दाल, ८ गा० ३-४:

सम्बद् अठारे सतरे समै, मु० पञ्चाङ्ग लेखे पिछाण हो। आपाद सुदी पुनम दिने, मु० केलवे दीचा कल्याण हो।। अरिहन्त नी लेह आगन्या, मु० पचल्या पाप अठार हो। सिद्ध साखे करी स्वाम जी, मु० लीधो संजम भार हो।।

आचार्य निक्षु का तेरापन्थ नया था। उन्होंने जो तिचार प्रस्तुत किए बे नए थे।

इर्गालए उनका विशेष होने लगा। प्रतिदिन बढ्ते विशेष ने आचार्य भिक्षु की परिकल्पना को यह रूप दिया—''मेरे गण में कौन साधु होगा और कौन आवक आविका १ मुक्ते आत्मा का कल्याण करना है। दूसरे लोग मुक्ते न मुनना चोहें, तो मैं अपने कल्याण में लगूँ १।"

कल्पना को मृतिरूप मिला और आचार्य मिल्लु ने एकान्तर तप ( एक दिन उपवास और एक दिन आहार) और वन में आतापना लेना प्रारम्भ कर दिया?। लम्बे समय तक यह कम चला। एक दिन थिएपाल और फतेहचन्द दोनों साधु आए। उहींने प्रार्थना को—''गु६देव! तग्स्या का बग्दान हमें दें और आप जनता को प्रतिबंध दें । यह तेगपन्थ के विकास का पहला स्वर था। आचार्य मिल्लु ने उनकी प्रार्थना को सुना और फिर एक बार जनता को प्रतिबंध देना शुरू किया। यह प्रपत्न सगल हुआ। लोगों ने आचार्य मिल्लु को सुना।

अब क्रमशः तेरापन्थ का चट-वृक्ष विस्तार पाने लगा । आचार्य भिक्ष ने परिवर्तित स्थिति को देख अन्थ-निर्माण का कार्य शुरु किया ।

१-भिच्च यश रसायण ढाल १० दोहा ६-७:
जब भिक्ख मन जाणियो, कर तप करूँ कल्याण ।
मग नहीं दिखे चानतो, श्रित धन लोग श्रजाण ।।
घर छोडी मुक्त गण मभे, संजम कृण ले सोय ।
श्रावक ने विल श्राविका, हुँता न दीसै कोय ।।

२-भिन्नु यश रसायण ढाल १० दोहा ८-६:
पहनी करे आलोचना, एकन्तर अवधार।
आतायन बलि आदरो, सन्ता साथे सार॥
नौधिहार द्यवास चित्त, उपि बही सह तंत ।
आतायन जेवन मने, तप कर तन तावंत ॥

३-मिद्रा यश रसायण टाल १० गा० ६-७:

थे बुद्धिवान थारी थिर वृद्धि मली, उत्पत्तिया श्रिपकाय हो। समभावो बहु जीव सेणा मणी, निर्मल बतावी न्याय हो।। तपस्या करां म्हे श्रात्म तारणी, श्रिषक पहींच नहीं और हो। श्राप तरों थे तारी अवरने, जामी बुद्धि नो जोर हो।। ७॥

४-मिज्ञ यश रसायण ढाल १० गर० १०:
प्रगट मेबाइ में पूज्य पर्धारिया, युक्ति आचारनी जोड़ हो।
अनुकम्पाद्यादान रे ऊपरे, जोड़ां करी घर कोड़ हो।

साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका चारों तीर्थ तेरापन्य को आधार मानकर चलने लगे। सारा कार्य स्थिर भाव में परिणत हुआ तब आचार्य भिक्षु ने बि० १८३२ में सघ-व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और और पहला लेख-पत्र लिखा। इस प्रकार आचार-शुद्धि के अभियान की दृष्टि से तेरापन्य का उदय वि० १८१७ में हुआ। प्रचार की दृष्टि से उसका उदय मुनि-युगल की प्रार्थना के साथ-माथ हुआ। उसका विस्तार प्रन्थ-निर्माण के साथ-साथ हुआ और उसका संगठित रूप लेख-पत्र के साथ वि० १८३२ में हुआ।

''साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसिल्ए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है'।'' महात्मा गाँधी के इस विचार का उद्गम बहुत प्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विशाल-प्रवाह आचार्य भिक्ष हैं।

आचार्य मिक्षु रहस्यमय पुरुष हैं। अनेक लोगों की धारणा है कि उन्होंने वेसा कहा है, जो पहले कभो नहीं कहा गया। उनके विचारों में विश्वास न रावने वाले कहते हैं—उन्होंने ऐसी मिध्या धारणाएं फेलाई हैं जो सब धर्मों से निराली हैं। उनके विचारों में विश्वास रखने वाले कहते हैं—उन्होंने वह आलोक दिया है, जो धर्म का वास्तविक रूप है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अलीकिक पुरुष हैं। उनका तत्त्व ज्ञान और उनकी व्याख्याएँ अलीकिक हैं। लीकिक-पुरुष साध्य की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना साधन की ओर नहीं देते। धर्म इसलिए अलीकिक है कि उसमें साधन का उतना ही महत्त्व है, जितना कि साध्य का। आचार्य मिध्नु ने यह सूत्र प्रस्तुत किया—''अहिंसा के साधन उसके अनुकूल हों तभी उसकी आराधना की जा सकती है, अन्यथा वह हिंसा में परिणत हो जाती है।"

इस सूत्र ने लोगों को कुछ चौंकाया। किन्तु इसकी व्याख्या ने तो जन-मानस को आन्दोलित ही कर दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—

१—कई लोग कहते हैं—''जीवों को मारे बिना धर्म नहीं होता। यदि मन के परिणाम अच्छे हों तो जीवों को मारने का पाप नहीं लगता।" पर जानबूक्त कर जीवों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो सकता है ।

१-हिन्द स्वराज्य पृ० २२०

२-वताव्रत द्वाल १२ गा० ३४-३८:

केई कहें जीवां में मार्यां विना, धर्म न दुवें तांम हो।
कीद मार्यां रो पाप लागें नहीं, चोखा चाहीजें निज परिणांम हो।।

२ - जहाँ दया है वहाँ 'जीव-वध किए बिना धर्म नहीं होता' यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता।

३--जीव-वध होता है वह जीवन की दुर्बलता है किन्तु उसे धर्म का रूप देना कि 'हिंसा किए विना धर्म नहीं होता' नितान्त दोषपूर्ण है।

४--- एक जीव को मार कर दूसरे जीव की रक्षा करना घर्म नहीं है। धर्म यह है कि अधर्मी को समस्ता-बुस्ता कर धर्मी बनाया जाए ।

५--जीवों का मार कर जोवों का पोषण करना लीकिक-मार्ग है। उसमें जो धम बताते हैं वे पूरे मूढ और अज्ञानी हैं।

६—कई लोग कहते हैं—'दया लाकर जीवों को मारने में धर्म और पाप दोनों होते हैं ।" किन्तु पाप करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से पाप नहीं होता। एक करणी में दौनों नहीं हो सकते ।

७--पाप और धर्म की करणी भिन्न-भिन्न है"।

केई कहें जीव मार्या विना, मिश्र न हुवें हों ताम हो।
पिया जीव मारया री सानी करे, ले ले परिणामां रो नांम हो।
केई धर्म ने मिश्र करवा मणी, छ काय रो करे धमसांख हो।
तिखरा चोखा परिणाम किंहा धकी पर जीवां रा लूटे हों पांण हो।।
कोई जीव खबावे हों तेहना, चोखा कहें हो परिणाम हो।
कोई धर्म ने मिश्र दुवें नहीं, जीव खबाया विषा तांम हो।।
सीव खांख रा परिखांम हो अति तुरा, खबावख रा पिया खोटा परिणाम हो।
धूं हो मोलां ने नहालें मरम में, ले ले परिणांमां रा नांम हो।।
र-अधाकम्पा डाल ४ गा० ४:

चीर हिंसक ने कुशीलिया, योरे ताई रे दीको साधां उपदेश । त्यांने सावय रा निरवध कियां, पहतो छे रे जिस दया धर्म रेस ॥ २-ऋगुकम्या दाल र गा० २५:

जीवां ने मार जीवां ने पोषे, ते तो मारग संसार नो जांको जी। तिका मांडी साधु धर्म बतावे, पूरा हो मूद ऋयांको जी।। 3-निन्हव चौपई दाल ३ ट्रहा २:

कहें दया आंग ने जीव मारीयां, हिवें छें भर्म नें पाप। प करम उदें पंथ काढीयो, मगवंत वचन उद्याप॥ ४-निन्हव चौपई दाल ३ दोहा ३:

पाप कियां धर्म न नीपजें, धर्मधी पाप न होय। षक करणी में दोय न नीपजें, प संकाम आरंगों कोय॥ ५-व्रतावत ढाल ११ गा० ३२:

मुन में पाप धर्म दोनूं कहि २, घर्षा लोकां ने विगोधा रे। हे सिन सिम्पी पोतांरा हुँता, त्यांने तो नावक बोधा रे॥ ⊏ अत्रत का सेवन करना, कराना और अवत-सेवन का अनुमोदन करना पाप है ।

६---वत का संयन करना, कराना और वत-सेवन का अनुमोदन करना धर्म है।

१० —सम्यग्-दृष्टि लौकिक और लोकोत्तर मार्ग को भिन्न-भिन्न मानता है<sup>२</sup> ।

११-- धर्म त्याग में है, भोग में नहीं।

१२-- धर्म हृदय-परिवर्तन में है, बलात्कार में नहीं।

१३ - असंयति के जीने की इच्छा करना राग है।

१४-- उसके मरने की इच्छा करना द्वेष है।

१५- उसके संयति होने की इच्छा करना धर्म है।

ये सिद्धान्त नए नहीं थे। आचार्य मिक्षु ने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई नया मार्ग द्ँढा है। उन्होंने यही कहा—"मैंने भगवान् महावीर की नाणी को जनता के सम्मुख यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।" यह बहुत बहा सत्य है। दुनियों में नया तत्त्व कोई है भी नहीं। जो है वह पुराना है, बहुत पुराना है। नये का अर्थ है पुराने को प्रकाश में लाना। को आलोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है वही नव-निर्माता है। संसार के जितने भी नव-निर्माता हुए हैं उन्होंने यही किया है—आलोक बनकर प्राचीन को नवीन बनाया है। महात्मा गाँधी ने अपने अहिंसक प्रयोगों के सम्बन्ध में लिखा है—''मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता। मैं बहुत से पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने का दावा अवश्य करता हूँ । मैंने पहला मौलिक सत्याग्रही होने का दावा कभी नहीं किया। जिसका मैंने दावा किया है उस सिद्धान्त का लगभग सार्वभीम पैमाने पर उपयोग ।"

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तब विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होतो हैं। आचार्य भिक्षु ने जिस सत्य की प्रकाशित किया वह नया नहीं है,

इविस्त सेवीयां सेवायां मलो जाणीयां, तीनोई करणां पाप हो। यहवो मगवंत वचन उथाप नें, कीथो क्वें मिश्र री थाप हो॥ २-अगुकम्पा ढाल ११ गा० ५०:

कही कही ने कितरोएक कहूँ, संसार तथा उपकार अनेक।
ग्यान दर्शन चारित ने तप बिना, मोद्या तथो उपकार नहीं हों एक ॥
३-यंग इंडिया, माग १, पृ०५६७
४-यंग इंडिया, माग ३, पृ० ३६७

१-निन्हव चौर्या दाल २ गा० १ :

प्राचीन आचार्यों ने इसे प्रकाशित किया है। किन्तु यह नथा इसलिए लगता है कि आचार्य मिक्षु ने इसे जिस व्यवस्थित रूप से सेद्धान्तिक रूप दिया है, उस रूप में अन्य आचार्यों ने सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया। यह स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी एक आचार्य ने ये सारी बार्ते नहीं कहीं। विकीण रूप में देखें तो आचार्य धर्मदासगणी ने लिखा है—

"जो तप और नियम में मुस्थित हैं उनका जीना भी अच्छा है और मरना भी अच्छा है। वे जीवित रहकर गुणों का अर्जन करते हैं और मरकर सुगति को प्राप्त होते हैं।"

"जो पाप-कर्म करने वाले हैं, उनका जीना भी अच्छा नहीं है और मरना भी अच्छा नहीं है। ने जीवित रहकर वैर की वृद्धि करते हैं और मरकर अन्धकार में जा गिरते हैं?।"

आचार्य जिनसेन ने लिखा है—

''अर्थ और काम से सुख नहीं होता, क्यों कि वे समार को बढ़ाने वाले हैं। जो धर्म सावद्य की उत्पत्ति करता है; उस धर्म से भी सुख नहीं होता। प्रधान सुख उससे होता है, जो निःसावद्य धर्म है ।''

कुछ व्यक्ति कहते हैं - आचार्य भिक्षु ने धर्म को लीकिक और लोकोत्तर के भेदों में विभक्त कर जीवन के टुकड़े कर डाले। इस आरोप को हम अस्वी-कार नहीं करते और साथ-साथ हम यह भी स्वीकार किए बिना भी नहीं रह सकते कि जीवन को टुकड़ों में बौटे बिना कोई रह भी नहीं सकता। भगवान् महावीर ने निक्षेप-व्यवस्था में धर्म को लौकिक-लोकोत्तर भागों में विभक्त किया है।

महात्मा बुद्ध ने कहा— ''मिक्षुओ, ये दो दान हैं।''
''कीन से दो !"

१-उपदेश माला श्लोक ४४३ । तवनियमधुद्वियाणं, कह्मागं जीविश्रं पि मर्गा पि । शीवंतऽऽज्जेति गुणा, मयाऽवि पुण मुग्गइं जेति ॥ २-वहीं श्लोक ४४४ : अहियं मर्गा च महिश्रं जीवियं पावकम्मकारीयां ।

तमसम्मि पहंति मया, वेरं बह्दंति जीवंता ।।

३-महापुरायो उत्तरपुराया ४१ पर्व पृ० २६

न तावदर्थ कामाभ्यां, सुखं संसार वर्धनात् ।

नामुकादार्थ मे धर्माद् यस्मात् सावद्य सम्मवः ।। १०

निःसावद्योस्तिधर्मोक, स्ततः सुखमनुत्तमम् ।

इत्युदकों वितकोस्य विरक्तस्यामवन्ततः ।। ११

"भौतिक-दान तथा-धर्म दान।" "भिक्षुओ, ये दो दान हैं। भिक्षुओ, इन दोनों दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ हैं। "

"भिक्षुओ, ये दो संविभाग (नितरण) हैं।"

''कौन से दो !''

''भौतिक-संविभाग तथा धार्मिक-संविभाग।'' ''भिक्षुओ, ये दो संविभाग हैं। भिक्षुओ, इन दोनों संविभागों में धार्मिक संविभाग श्रेष्ठ हैंर।''

''भिष्ओं ये दो सुख हैं।"

"कौन से दो ?"

''लीकिक-सुख तथालोकोत्तर-सुख।'' ''भिधुओ, ये दो सुख हैं। भिधुओ, इन दोनों सुखों में लोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ है।"

"भिक्षओ, ये दो सुख हैं।"

''कौन से दो !''

''साश्रव-सुख तथा अनाश्रव-सुख ।''

"भिक्षुओ, ये दो सुख हैं।" "भिक्षुआ, इन दोनों सुखों में अनास्रव-सुख श्रेष्ठ है।"

''भिक्षओं, ये दो सुख हैं।"

''कौन से दो !"

'भौतिक मुख तथा अभौतिक-मुख।"

"भिक्षुओ, ये दो मुख हैं।" "भिक्षुओ, इन दोनों मुखों में अभौतिक-मुख श्रेष्ठ हैं ।"

आचार्य धर्मदासगणी का अभिमत है—''तीर्यंकर भगवान् बलात् हाथ पकड़कर किसी को हित में प्रवृत्त और अहित से निवृत्त नहीं करते"। वे उपदेश देते हैं। उत्पथ पर चलने से होने वाले परिणामों का ज्ञान देते हैं। उसे जो सुनता है वह मनुष्यों का नहीं, देवताओं का भी स्वामी होता है"।"

आचार्य भिक्ष् ने जो कहा, वह उनके परचात् भी कहा गया है। महात्मा

भरिहंता मगवंतो, ऋहियं व हियं व न वि इहं किंचि।

वारंति कारविंति य, धित्तूण जणं बला इत्ये॥

५-उपदेशमाला श्लोकः ४४९

डवएसं पुर्णं तं दिंति, जेण चरिएसा कि ति निलयायां। देवास्य विहंति पहू, किमंग पुर्ण मसुत्रमित्तार्णं।।

१-श्रंगुत्तर---निकाय प्रथम भाग पृ० ८४

२-मंगुत्तर---निकाय प्रथम माग प० ६५

३-शंगुत्तर---निकाय प्रथम माग पृ० ८२

४-उपदेशमाला श्लोक : ४४८

गाँची ने अहिंसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित किया है, जिनका आचार्य भिक्ष के अभिमत से गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने लिखा है—

१—यह यथार्थ है कि मैंने भावना को प्राधान्य दिया है। किन्तु अकेली भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती। यह सच है कि अहिंसा की परीक्षा अन्त में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी भावना से ही अहिंसा न मानी जाएगी। भावना का माप भी कार्य पर से ही निकालना पड़ता है। और जहाँ स्वार्थ के बश होकर हिंसा की गई है, वहाँ भावना चाहे कितनी ही ऊँची क्यों न हो, तो भी स्वार्थभय हिंसा तो हिंसा ही रहेगी। इससे उत्टें जो आदमी मन में वैर-भाव रखता है किन्तु लाचारी से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे वेरी के प्रति अहिंसक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उसकी भावना में वैर छिपा हुआ है। इसलिए अहिंसा का माप निकालने में भावना और कार्य दोनों की परीक्षा करनी होती है ।"

२—धर्म संयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र को दी हुई छूट से लाभ नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। संयम की कोई मर्यादा नहीं।

संयम का स्वागत दुनियाँ के तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छन्दता के विषय में शास्त्रों में भारी मतमेद है। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है। दूसरे कोण अगणित हैं। अहिंसा और सत्य ये सब धर्मों के समकोण हैं। जो आचार इस कसौटी पर न उतरे वह त्याज्य है। इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं। अधूरे आचार की इजाजत चाहे हो। अहिंसा-धर्म का पालन करने वाला निरन्तर जागरक रहकर अपने हृदय-बल को बढाबे और प्राप्त छूटों के क्षेत्र को संकुचित करना जाए। भोग हरगिज धर्म नहीं। संसार का ज्ञानमय त्याग ही मोक्ष-प्राप्त है।

३ — लेकिन उससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि गीता जी में हिंसा का ही प्रतिपादन किया गया है। यह अर्थ निकालना उतना ही अनुचित है जितना यह कहना कि दारीर-व्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इस-लिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय दारीर से अदारीरी होने का अर्थात् मोक्ष का ही धर्म सिखाता है ।

४— जिसे भय लगता है, जो संग्रह करता है, जो विषय में रत है, वह

१-अर्डिसा प्रथम माग ५० ११५

२-ऋदिसा प्रथम माग पृ० ३२

<sup>्</sup>र<del>्यू-अर्</del>डिसा शयम माग पृ० ४१-४२

अवश्य ही हिंसामय युद्ध करेगा। लेकिन उसका वह धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। अहिंमा के मानी हैं मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है।

4—सिद्धान्त को दूँदने में कोई मुक्किल नहीं होती है। उसका केवल अमल करने में ही सभी मुक्किल आ पड़नी हैं। इसलिए सिद्धान्त तो इस विषय में पूर्ण हैं। उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण के द्वारा पूर्ण का अमल होना अश्वक्य होने के कारण, प्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्लंघन की नई मर्यादा ठीक करनी पड़ती हैं। इससे हिन्दू-शास्त्र में कह दिया गया है कि यशार्थ की हुई हिंसा, हिंसा नहीं होती। यह अपूर्ण सत्य है। हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा-मात्र पाप है। किन्तु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता। इसलिए यथार्थ की गई हिंसा का व्यवहार शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य-कर्म मानता है?।

६ — लेकिन जिस प्रकार लौकिक राजा के कानून में अपराधी अज्ञान के कारण दण्ड से बचता नहीं है, वही हाल अलैकिक राजा के नियमों का भी है ।

७—मैं छोटे से छोटे सजीव प्राणी को मारने के उतना ही विरुद्ध हूँ, जितना लड़ाई के। किन्तु मैं निरन्तर ऐसे जीवों के प्राण इस आशा में लिए चला जाता हूँ कि किसी दिन मुफ्तमें यह योग्यता आ जाएगी कि मुफ्ते यह हत्या न करनी पड़े। यह सब होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती होने का मेरा दावा सही होने के लिए यह परमावश्यक है कि मैं इसके लिए सचमुच में जी-जान से और अविगम प्रयत्न करता रहूँ। मोक्ष अथवा सशरीरी अस्तित्व की आवश्यकता से मुक्ति की कल्पना का आधार है संपूर्णता को पहुँचे हुए पूर्ण अहिंसक स्त्री-पुरुषों की आवश्यकता। सम्पत्ति-मात्र के कारण कुछ न कुछ हिंसा करनी पड़ती है। शरीर रूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी चाहे जितनी थोड़ी, किन्तु हिंसा करनी ही पड़ती है ।

श्रद्धा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्क-वाद के आलोक में नहीं होता। महात्मा गाँधी के पास श्रद्धा का अमित बल था। वे ईश्वर के प्रति अत्यन्त श्रद्धाशील थे। उनका ईश्वर था सत्य। आचार्य भिक्षु भी भगवान के प्रति श्रद्धाल थे। उनका भगवान था संयम।

जो सत्य है वहीं सयम है और जो संयम है वहीं सत्य है।

१<del>- महिंसा प्रथम मा</del>ग पृ० ४२

२**-ऋहिंसा प्रथम माग** ५० ५३

३-अहिंसा प्रथम माग पृ० ६१

४-अर्दिसा प्रथम माग पृ० ६=

भगवान् महावीर की भाषा में—''जो सम्यक् है वही मौन है और जो मौन है वही सम्यक् है'।'' भगवान् महावीर संयम के प्रतोक थे। उन्होंने वहीं कार्य करने की आज्ञा दी जिसमें संयम था। उनकी आज्ञा और संयम में कोई भेद नहीं है। उनकी आज्ञा है वही संयम है और जो संयम है वही उनकी आज्ञा है।

धर्मदासगणी ने लिखा है कि भगवान की आशा से ही चारित्र की आराधना की जाती है। उसका भंग करने पर क्या भग्न नहीं होता ? जो आशा का अतिक्रमण करता है वह शेष कार्य किसकी आशा से करेगा ? ?

आचार्य मिश्रु ने आज्ञा को व्यावहारिक रूप दिया। उनके संगठन का केन्द्र-बिन्दु आज्ञा है। उनकी भाषा में आज्ञा की आराधना संयम की आराधना है और उसकी विराधना संयम की विराधना है। उनका संगठन विश्व के सभी संगठनों से शक्तिशाली है। उसका शक्ति-स्रोत है आचार। आचार भिष्ठु के शब्दों में भगवान भहावीर की आज्ञा का सार है—आचार। आचार शुद्ध होता है तो विचार स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। विचारों में आग्रह या अपवित्रता तभी आती है, जब आचार शुद्ध नहीं होता। "आचारवान से मिलो, अनाचारी से दूर रहो"—आचार भिष्ठु के इस घोष ने संगठन को सुदृढ़ बना दिया। "अद्धा या मान्यता मिले तो साथ रहो, जिनसे वह न मिले, उन्हें साथ रखकर संगठन को दुर्बल मत बनाओ"—आचार्य भिष्ठु के इस सूत्र ने संगठन को प्राणवान् बना दिया। एक ध्येय, एक विचार, एक आचार और एक आचार्य मिश्रु ने इसकी सदा याद दिलाई कि:

- र--- साधुओं का साध्य है आत्म-मुक्ति अर्थात् पूर्ण पवित्रता की उपलिध ।
- र--- उनकी साधना है अहिंसा, जो स्वयं पवित्र है ।
- ३--- उसका साधन है आत्मानुशासन, जो स्वयं पवित्र है।

यह साध्य, साधना और साधन की पवित्रता साधु-समाज का नैसर्गिक रूप है। इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए आचार्य भिक्षु ने एक संगठन का

१-भाचाराङ्ग ५:३

जं सम्मंति पासह तं मोर्णति पासहा, तं मोर्णति पासहा तं सम्मंति पासहा ।

२-वपदेशमाला रलोक ५०५:

आणाए जिल्लय चरखं, तब्भंगे जाख कि न मन्गंति १। आणं च अद्दर्कतो, कस्साएसा कुण्युद्ध सेसं १॥ ४०६॥

सूत्रपात किया । चारित्र विशुद्ध रहे, साघु, शिष्यों के छोलुप न बर्ने और परस्पर प्रगाढ़ प्रेम रहे—यही है उनकी संध-व्यवस्था का उद्देश्य ।

संगठन अच्छा भी होता है और बुरा भी । शक्ति का स्रोब होने के कारण वह अच्छा होता है। उससे साधना की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए वह बुरा भी होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, बहाँ अनुशासन आरोपित होता है। आत्मानुशासन से चलने वाला संगठन साधना में कुण्ठा नहीं लाता।

आचार्य भिक्षु का संगठन केवल शक्ति-प्राप्ति के लिए नहीं है। यह आचार-शुद्धि के लिए है। आचार्य भिक्षु की दृष्टि में आचार की भिक्ति पर अवस्थित संगठन का महत्त्व है। उससे विद्दीन संगठन का धार्मिक मूल्य नहीं है।

आचार्य भिक्षु के अनेक रूप हैं। उनमें उनके दो रूप बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है:

१-- विचार और चारित्र-शृद्धि के प्रवर्तक

२--संघ-व्यवस्थापक

प्रस्तुत ग्रन्थ में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट-अस्पष्ट रेखाएँ हैं। इस कार्य में मुनि मिलापचन्दजी, सुमेरमलबी, हीरालालजी, श्रीचन्दजी और दुलहराबजी सहयोगी रहे हैं। मैंने केवल लिखा और रोष कार्य उन्हीं का है। आचार्यश्री दुलसी की प्रेरणा या आशीर्वाद ही नहीं, उनके अन्तः करण की कामना भी मुके आलोकित कर रही थी। तेरापन्थ-द्विशताब्दी-समारोह पर उसके प्रवर्तक का परम यशस्वी और तेजस्वी रूप रेखाङ्कित हो, यह आचार्यश्री की तीन मनो-भावना थी। यह मेरा सीभाग्य है कि उसकी सफलता का निमित्त बनने का श्रेय मुक्ते दिया। आचार्यश्री की भावना और मेरे शब्दों से निर्मित आचार्य मिक्षु की जीवन-रेखाएँ पियकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ बनें।

२०१६ मृग शीर्ष वदि ३ श्री रामपुर ( रामपुरिया कॉंटन मिळ )

मुनि नथमक



## विषय-सूची

| खड                  | ₹-१€                         |               |
|---------------------|------------------------------|---------------|
| <b>?</b>            | समय की सुक                   | *             |
| ₹                   | भद्रा और बुद्धि का समन्वय    | ¥             |
| ₹                   | रूद्विवाद पर प्रहार          | ¥             |
| ¥                   | अन्ध विश्वास का मर्मोद्घाटन  | ¥.            |
| ¥                   | अदम्य उत्साह                 | ६             |
| Ę                   | स्वतन्त्र चिन्तन             | Ę             |
| હ                   | मोइ के उस पार                | ৩             |
| ζ                   | विश्वास विफल नहीं होता       | ij            |
| 3                   | आलोचना                       | 5             |
| ₹•                  | नागरण                        | 5             |
| <b>१</b> १          | आचार-निष्ठा                  | 3             |
| <b>१</b> २          | व्यक्तिगत आलोचना से दूर      | 3             |
| ₹ ₹                 | सिद्धान्त और आचरण की एकता    | ₹•            |
| <b>₹</b> ¥          | अक्टियन की महिमा             | <b>१</b> १    |
| <b>₹</b> ¥.         | जहाँ बुराई-भलाई बनती है।     | ११            |
| ₹६                  | क्षमा की सरिता में           | १२            |
| १७                  | सत्य का खोजी                 | १३            |
| ₹⊏                  | मो मन को पढ़ सके             | १३            |
| १६                  | व्यवहार-कौशल                 | <b>?</b> ¥    |
| २०                  | चमत्कार को नमस्कार           | 14            |
| २१                  | विवाद का अन्त                | १६            |
| २२                  | बिसे अपने पर <b>भरोसा है</b> | १७            |
| ₹ ₹                 | पुरुषार्थ की गाथा            | ₹≂            |
| अध्याय-२ प्रतिष्वनी |                              | <b>૨૦-</b> ૪≰ |
| १                   | धर्म क्रान्ति के बीज         | ₹•            |
| ₹                   | साधना के पथ पर               | २ <b>२</b>    |
| ₹                   | चिन्तन की धारा               | ₹¥            |

| ¥                                       | नैसर्गिक प्रतिभा      | २६            |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| ¥,                                      | हेतुवाद के पथ पर      | र⊏            |
| Ę                                       | भद्धाबाद के पथ पर     | <i>\$</i> ¥   |
| v                                       | धर्म का व्यापक स्वरूप | ३७            |
| 5                                       | आग्रह से दूर          | ₹€            |
| £                                       | कुशल पारखी            | **            |
| ₹•                                      | क्रान्त वाणी          | <b>4</b> 9    |
| अभ्याय ३ साध्य-साधन के विविध पहलु ४७-६६ |                       |               |
| 8                                       | बीवन और मृत्यु        | YU            |
| २                                       | आत्मीपम्य             | પ્રશ          |
| ş                                       | संसार और मोक्ष        | યુપ્ર         |
| ¥                                       | बल-प्रयोग             | પ્રફ          |
| ¥                                       | इदय-परिवर्तन          | યુક્          |
| Ę                                       | साध्य-साधन के बाद     | ٧c            |
| ø                                       | घन से धर्म नहीं       | ६३            |
| अध्याय-४ मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप      |                       | <b>ફબ-દ</b> ૪ |
| ?                                       | चिन्तन के निष्कर्ष    | Ęw            |
| <b>ર</b>                                | मिश्र धर्म            | €C            |
| Ę                                       | धर्म की अविभक्तता     | ७१            |
| ¥                                       | अपना अपना दृष्टिकोण   | ७२            |
| ¥,                                      | र्घम और पुण्य         |               |
| Ę                                       | प्रवृत्ति और निवृत्ति | <b>5</b> 8    |
| ૭                                       | दया                   | <b>⊏</b> €    |
| 5                                       | दान                   | • 3           |
| अध्याय-५ क्षीर-नीर                      |                       | ६५-४१३        |
| 8                                       | सम्यक् दृष्टिकोण      | દ્ય           |
| ₹                                       | अहिंसा का ध्येय       | 808           |
| अध्याय ६ संघ व्यवस्था ११४-१५३           |                       |               |
| ₹                                       | मार्ग कब तक चलेगा !   | <b>₹</b> *¥   |
| ₹                                       | धर्म-शासन             | <b>११४</b>    |
| ₹                                       | मर्यादा क्यों !       | <b>११</b> %   |

| ¥          | मर्यादा क्या !                      | ११६            |
|------------|-------------------------------------|----------------|
| પ્         | मयौदा का मूल्य                      | <b>१</b> १६    |
| Ę          | मर्यांदा की पृष्ठ भूमि              | ११६            |
| ঙ          | मर्यादा की उपेक्षा क्यों !          | ११⊏            |
| 5          | अनुशासन की भूमिका                   | 398            |
| ξ          | अनुशासन के दो पक्ष                  | १२२            |
| १०         | अनुशासन का उद्देश्य                 | १२५            |
| ? ?        | विचार स्वातन्त्र्य का सम्मान        | १२६            |
| १२         | संघ व्यवस्था                        | १२६            |
| १३         | गण और गणी                           | १३१            |
| <b>*</b> ¥ | निर्णायकता का केन्द्र               | १३⊏            |
| १५         | गण में कौन रहे !                    | १३६            |
| १६         | गण में किसे रखा जाय ?               | १४०            |
| १७         | पृथक होते समय                       | १४३            |
| १⊏         | गुट बन्दी                           | <b>\$</b> 88   |
| १६         | क्या माना जाय ?                     | १४५            |
| २०         | दोष परिमार्जन                       | १४७            |
| २१         | विहार                               | १५१            |
| आ          | व्याय ७ अनुभूतियों के महान् स्त्रोत | १५४            |
| ₹          | कथनी और, करनी और                    | १५४            |
| २          | मेख का मुलावा                       | १५४            |
| ą          | बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए    | <b>શ્પૂ</b> પૂ |
| ¥          | अनुशासन और संयमी                    | १५६            |
| ¥          | श्रद्धा दुर्लभ है                   | १५६            |
| Ę          | जैन धर्म की वर्तमान दशा का चित्र    | १५८            |
|            |                                     |                |

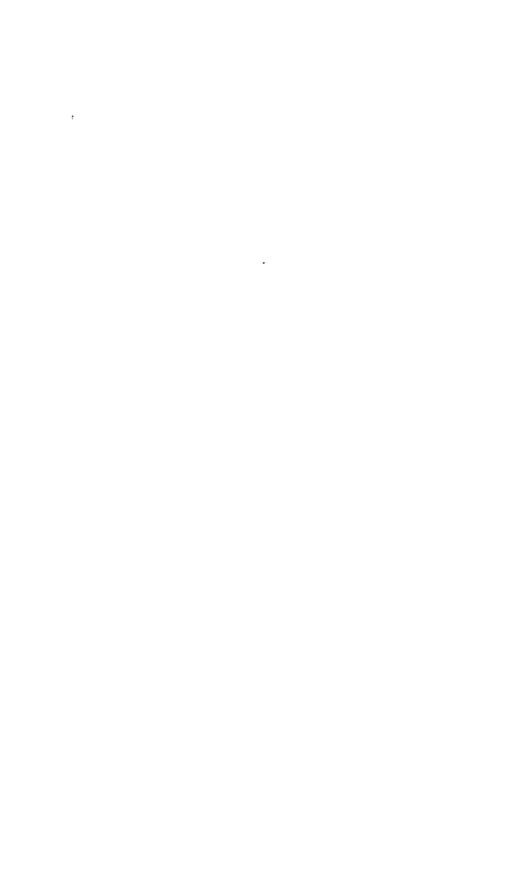

# भिश्च-विचार दर्शन



#### अध्याय: १

# व्यक्तित्व की भाँकी

जन-परम्परा में आचार्य भिक्षु का उदय एक नये आलोक की सृष्टि है। वे (वि० १७८३) इस संसार में आए, (वि० १८०८) स्थानकवासी मुनि बने, (वि० १८१७) नेरापन्थ का प्रवर्तन किया और (वि० १८६०) इस संसार से चले गये

उनका जीवन तीन प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुञ्ज है। मारवाड़ की शृष्क-भूमि में उनका मस्तिष्क कल्पतर बन फल सका, यही उनकी अपनी विशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्वयं उनका वरण किया। वे काव्य-कला के प्राहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण चूमे। वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया।

मैं श्लाघा के शब्दों में उनके जीवन को ससीम बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ़ पायेंगे, मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में से लेता चलूँगा; चढ़ाव-उतार के लिये सन्तुलन उन्हें रखना होगा।

#### : १: समय की सूभा

व्यक्ति में सबसे बड़ा बल श्रद्धा का होता है। श्रद्धा टूटती है तो पैर थम जाते हैं, वाणी हक जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो ये सब गतिशील बन जाते हैं। एक ठाकुर साहब और भीखणजी मार्ग में साथ-साथ जा रहे थे। ठाकुर साहब को तम्बाक् का व्यसन था। बीच में ही तम्बाकु निषट गई। उनके पैर लड़खड़ाने लगे। भीखणजी! तम्बाकु के बिना चलना बड़ा किन हो रहा है। तुम्हें कहीं हकना पड़ेगा, ठाकुर साहब ने कहा। भीखणजी ने सोचा, आगे दूर जाना है। साथी को जंगल में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं। तम्बाकू के बिना ये चल नहीं सकेंगे। भीखणजी ने कहा—ठाकुर साहब घीमे-घीमे चलिए। दिन थोड़ा है। मैं तम्बाकू की खोज करता हूँ, कहीं आस-पास में किसी पिथक के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को थोड़ा साहस बँधा। वे घीमे-घीमे आगे चले। भीखणजी पीछे रह गये। उन्होंने एक कण्डा जलाया और उसकी बुकनी की पुड़िया ठाकुर साहब के हाथ थमा दी। ठाकुर साहब जमहाइयाँ ले ही रहे थे। उस पुड़िया को खोलते ही खिल उठे। भीखणजी ने कहा—अच्छी तो नहीं मिली है। बहुत ही साधारण है, पर काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने थोड़ी सी—चुटकी भर सूँघी और सहसा बोल उठे—भोखणजी यह तो बहुत अच्छी है। ठाकुर साहब की गति में नेग आ गया। मार्ग करता गया। वे दिन रहते-रहते अपने घर पहुँच गये ।

## ः २ : श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय

मारवाड़ का यह चाणक्य, थोड़े ही समय के बाद धर्मदून बन गया। जोधपुर राज्य के मन्त्री विजय सिंह जी आचार्य भिक्षु के पास आये। विदव सादि-सान्त है या अनादि-अनन्त, यह प्रदन पूछा। आचार्य भिक्षु ने उन्हें इसका समाधान दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मन्त्री ने कहा—आपकी बुद्धि कई राज्यों का संचालन करे, वेसी है। मन्त्री की इस प्रशंसा का उत्तर आचार्य भिक्ष ने एक पद्य में दिया जो इस प्रकार है:

बुद्धि वाही सराहरे, जो सेवे जिन-धर्म। वा बुद्धि किंग कामरी, जो पड़िया बाधे कर्म।

वही बुद्धि सराहने योग्य है जो धर्म के आचरण में लगे, मुक्ति का मार्ग टूँ है। वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बंधन बहे<sup>२</sup>।

सन्त की अमर वाणी आज के बुद्धिमान को च्नौती दे रही है।

## : ३ : रूढ़िवाद पर प्रहार

कहीं श्रद्धा होती है, बुद्धि नहीं होती; कहीं बुद्धि होती है, श्रद्धा नहीं होती। कहते हैं, श्रद्धा अन्धी होती है, बुद्धि लंगड़ी। श्रद्धाल चलता है और बुद्धिमान देखता है। ये दोनों अधूरे हैं। पूर्णता इनके समन्वय से आती है। साधक अपने आपको पूर्ण नहीं मानता; वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर,

**१-हष्टा**न्तः १११ २-हष्टान्तः ११२ जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्यय हो उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जीवन श्रद्धा और बुद्धि के समन्यय का सुन्दर उदाहरण है।

भीखणजी का विवाह हो चुका था। एकजार वे समुराल गये। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियाँ परोसी गई। खाना ग्रुक्त नहीं हुआ उसके पहले हो गालियाँ गाई जाने लगीं। दामाद समुर के घर जय खाना खाता है तब स्त्रियाँ उसे गालियों के गीत मुनाती हैं, यह मारवाइ की चिर-प्रचलित प्रथा है। कुल-वधुओं ने गाया-'ओ कुण कालो जी काबरों'। भीखणजी का साला लंगड़ा था। उन्होंने व्यंग की भाषा में कहा—जहाँ अन्धे और लंगड़े को अच्छा और अच्छों को अन्धा और लंगड़ा बताया जाता है वहाँ का भोजन किया जाय ? थाली परोसी ही रही, भीखणजी बिना कुछ खाये उठ खड़े हुए। इदिवाद उन्हें अपने बाहुपाश में जकड़ नहीं सका ।'

## : ४ : अन्धविस्वास का मर्मोद्घाटन

दूसरे प्रान्तों में 'मारवाड़ी' का अर्थ है राजस्थानी। किन्तु राजस्थान में 'मारवाड़ी' का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का नाम काठा है। वहाँ एक छोटा सा कस्वा है कंटालिया। वहाँ किसी के घर चीरी हो गई। चीर का पता नहीं चला, तब उसने बोरनहीं से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अन्धा था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे । 'उसके मुँह से देवता बोलता है', इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी । कुम्हार आया और भीलणजी से पूछा—चोरी का सन्देह किस पर है ? भीखणजी इसकी ठग-विद्या की अन्त्येष्ठि करना चाहते ही थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा-भाई ! सन्देह तो मजने पर है। रात गई और कुम्हार अखाड़े में आया। लोग इक्ट्रे हो गये। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर कॉॅंप उठा। 'डाल दे, डाल दे' कहकर वह चिल्लाया। उसकी चिल्ल-पॉ से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के धन को छौटाने कोई नहीं आया। तब, 'नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो' की आवार्जे आने लगीं। कुम्हार का देवता बोल उठा—''गहना मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है"। वहाँ एक अतीत बेठा था। उसने अपने डण्डे को आकाश में घुमाते हुए कहा-- भजना भेरे बकरे का नाम है, उस पर छुटा आरोप लगाता है ! इसबार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे।' उसकी ठग-विद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे। भीखणकी ने

१-हब्टान्तः १०५

कहा—इसे कोसने की क्या जरूरत है। मृर्श्त तुम हो। चोरी ऑलवालों के घर हुई है और उसका पता लगाने को तुम अन्धे को बुलाते हो। गहना कैसे आयेगा<sup>९</sup>१

टग विद्या का ममेंदिपाटन करना गीखणजी का जीवन-मत्र था। इसकी आदि और अन्त नहीं है। जीवन का मंत्र सदा जीवन के साथ चलता है।

#### : ५ : अदम्य उत्साह

भर्म का अंत्र भी ठग बिद्या से अब्हुता नहीं था। बहुत गारे लोग माधु बनकर भी साधुता को नहीं निभात थे। वे कलिकाल का नाम के. लोगों को भरमाते थे। पाँचवाँ आरा है, अभी पूरा माधुपन पाला नहीं जा सकता. इसकी ओट में बहुत भी बुराइयाँ पलती थीं। आचार्य भिन्न ने कहा—उधार साहुकार भी लेता है और दिवालिया भी लेता है। ग्वन दोनों के लिये लिग्वा जाता है—महाजन बन्न माँगेगा तभी उमका धन लीटा दिया जायेगा। परन्तु साहुकार और दिवालिये की पहचान माँगेन पर होती है। जो साहुकार होता है वह भूल पूजी भी नहीं देता। भगवाम् ने जो कहा उमका पालन करनेवाला साधु है और पाँचवें आरे का नाम लेकर भगवान की वाणी का उन्लंधन करनेवाला असाधु है?।

आचार्य भिक्षु के गुरु आचार्य रुघनाथ जी थे। उन्होंने कहा—भीखणजी अभी पाँचवाँ आरा है, इस काल में कोई भी दो घड़ी का साधुपन पाल ले तो वह सर्वज्ञ हो जाये। आचार्य भिक्षु ने कहा—यदि दो घड़ी में ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं स्वास बंद कर भी रह जाऊँ ।

सदाचार उसी के पीछे चलता है जो देश, काल और परिस्थित के सामने नहीं भुकता।

#### ः ६ : स्वतन्त्र चिन्तन

एक वेंच ने आँख के रोगी की चिकित्सा शुरू की। कुछ दिन बीते। आँख ठीक हो गई। वेंच ने वधाई माँगी। रोगी ने कहा—मैं पंचीं से पूछूँगा। वे कहेरों—मेरी आँखें ठीक हो गई हैं, मुक्के दिखाई देने लगा

१-दृष्टान्त : ७६

२-दृष्टान्तः १०८

है, तो मैं तुग्हें बधाई दूँगा; नहीं तो नहीं। वैय—तुभे दीखता है या नहीं ? रोगी—मुभ्रे भले ही दीखे, पर जब पंच कह देंगे कि तुभ्रे टीखता है, बधाई तब हो मिल्गी।

आचार मिक्षु ने इस उदाहरण के द्वारा अन्धानुमरण करनेवालों व दूसरों पर ही निर्भर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर भी ली। उनकी विचारधारा स्वतंत्र थी। उन्होंने अनेक धर्माचारों को परखा। आखिर स्थानकवासी सम्प्रदायके आचार्य रुघनाथ जी के शिष्य वने। आठ वर्ष तक उनके मम्प्रदाय में रहे। उनकी परीक्षा-पटु बुढि को वहाँ भी सन्तोप नहीं मिला। वे मुक्त होक्स चल पड़े। ज्ञानवान व्यक्ति केन्द्र होता है। उसके आसपास समाज स्वयं बन जाता है। आचार्य मिश्रु की अनुभूतियों के आलोक में तेरापंथ नामक गण का प्रारम्भ हो गया।

#### : ७ : मोह के उस पार

बुआ ने कहा—भीखण तू ! दीक्षा लेगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊँगी । भीखणजी ने कहा — कटारी पूनी नहीं है, जिसे पेट में खाया जाय । बुआ को मोह से उचारा, वे उसके मोह में नहीं पँसे।

भीम्यणजी के पिता, शाह बल्जी इस संसार से चल बसे। माता दीपां बाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। आचार्य रुपनाथजी ने दीपां बाई को समस्ताया। बहुत चर्चा के बाद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी— मैंने सिंह का सपना देखा, जब यह मेरे गर्भ में था। यह राजा होगा। मैं इसे मुनि होने की अनुमति केंसे दे सकती हूं? आचार्य ने कहा—मुनि राजा से बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि—सिंह बने, इसमे तुम्ने क्या आपत्ति है! आचार्य की बात दीपा बाई के गले उतर गई और भीखणजी रुपनाथजी के शिष्य बन गये।

## : ८ : विस्वास विफल नहीं होता

राजनगर मंबाइ का प्रसिद्ध करवा है। उसकी प्रसिद्धि का कारण 'राज समंद' है। यह बाँध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। इसकी अपनी विशेषता है पाल। दुर्ग जैसे अनेक प्राकारों से घरा होता है बैसे ही उस चाँध का जल अनेक सेतुओं से घरा हुआ है। ''नोचाकिया'' वास्तु-कला का निदर्शन है। जल की किल्लोलें भीतों से टकराती हैं वैसे ही दर्शक के मन से प्रमोद टकराने लग जाता है।

१-दृष्टान्तः २४०

राजनगर सन्त भीखणजी का बीधि जेच है। यहाँ उन्हें नया आलीक मिला और आलोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिली।

राजनगर के श्रावकों ने विद्रोह कर दिया। बे मुनियों की वन्दना नहीं करते। उन्हें समस्तान के लिए तुम जाओ, हघनाथजी ने सन्त भीखणजी को आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनियों के साथ राजनगर की ओर चले। चार्तमास प्रारम्भ हुआ। सन्त भीखणजी ने श्रावकों को सुना। श्रावक उनको श्रद्धा, दुद्धि और प्रारम्य पर विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर तर्व की आगे नहीं बहाया। विश्वास विश्वल नहीं होता। श्रावकों को बात सन्त भीखणजो ने सिर पर ओह ली थी। उन्होंने मन ही मन सोचा—क्या हमलोग आचार-शिशल नहीं हैं? किलकाल की दुहाई दैकर क्या हम महात्रतों की यत्र तत्र अवहेलना नहीं करते? उनकी आन्मा को कँपन-ज्वर हो गया और उस दशा में उनके संकल्प ने नया मार्ग दूँ ह लिया। श्रावकों का विश्वास नियल नहीं हुआ।

#### : ९ : आलोचना

कड़वी दवा भी लोग पीते हैं और देश पिलाते हैं। दवा कड़वी है, यह दोष नहीं है। दवा की कमीटी रोग मिटाने की धमता में की जागी है, कड़वापन या मिटास से नहीं। आपके प्रयोग बहुत कड़वे हैं, एक व्यक्ति नं कहा।

आचार्य भिक्षुने मुस्कराते हुए उत्तर दिया— गम्भीर बात का रोग है। वह मुई का दाग देने में कैसे मिटे १ उसे मिटाने के लिए कुश का ही टाग देना होता है ।

आचार्य मिध्रु ने आचारकी शिथिलता और विचारों के धुँधलेपन पर गहरा प्रहार किया। उनकी भाषा कठोर है, नुकीली है, और है चुभनेवाली; पर उसमें आत्मा की आवाज है, बेदना की अभिन्यक्ति है, अन्तर और भीतर की एकता है।

#### : १० : जागरण

राजस्थान में ब्याह आदि कुछ प्रसंगों पर रात्रि-जागरण—सिन जोगों की प्रथा है। आचार्य भिन्नु ने रूपान्तर में इस प्रथा को निभा ही लिया। पाली की घटना है। सान को ब्याख्यान दिया। चौकी पर बैंटे थे। ब्याख्यान पूरा हुआ, लोग चले गए। दो आदमी खड़े-खड़े चर्चा करते रहे। आचार्य भिन्नु उन्हें उत्तर देते रहे। और साधु सो रहे थे। सत का पिछला प्रहर

१-हष्टान्तः ६६

आया । उन्होंने साधुओं को जगा दिया । साधुओं ने पृछा—आपकी नींद कब स्वृत्ती ? आपने कहा—कोई सोया भी तो हो १ ।

मोने के लिये जागनेवाले बहुत होते हैं पर जागरण के लिये जागनेवाले विरले ही होते हैं।

## : ११ : आचार-निप्ठा

संसार में सब एकरूप नहीं होते। कुछ छेने का होता है, कुछ छोड़ने का। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसी को छोड़ा जाए, शेष को नदीं, जीवन की सफलता का यह एक मन्त्र है।

एक बहुन आई और आचार्य मिलु को निक्षा लेने की प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आचार्य भिक्ष भिक्षा लेने उसके घर गये। आपने पृष्ठा—त् भिक्षा देने के बाद हाथ ठंडे जल से भोएगी या गर्म सं? बहुन—गर्म से। आचार्य भिक्ष — कहाँ घोएगी? बहुन—इस नाली में। आचार्य—वह जल कहाँ जाएगा?

बहन--नीचे ।

आचार्य—इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जार्वेगे। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले भकता।

बहन—आप भिक्षा के हैं। मैं हाथ कैसे और कहाँ घोऊँगी, इसकी चिन्ना क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ घोती हूं, उसे भटा कैसे छोडूँगी? आचार्य—तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोडूँगा??

एक आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दानुभृति आचार्रानण्ठे रहने में होती है, वह रोटी बुटाने में नहीं होती। आचार के लिए रोटी को टुकराने में जो पुरुषार्थ है वह रोटी के लिये आचार को टुकराने में समाप्त हो जाता है।

## : १२ : व्यक्तिगत आस्रोचना से दूर

आलोचना दोप की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करनेवाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है। आलोच्य के लिये वह न भी हो, प्रशंसा करनेवाला प्रशस्य व्यक्ति के लिये खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की। उनकी हर आलोचना में क्रान्ति का घोप है। पर व्यक्तिगत आलोचना से जितने वे बचे उतना बिरला ही बच सकता है।

१-इप्टान्तः ५३

२-हच्टान्तः ३२

प्रक आदमी ने पूछा—महाराज ! इतने सम्प्रदाय हैं जिनमें कौन साधु हैं और कौन असाधु ?

आचार्यवर ने कहा—एक अन्धा मनुष्य था। उसने वैद्य से पृछा—नगर में नग्न कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने ? वैद्य बोला—यह दवा लो, आँख में डाल लो। मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, फिर तुम ही देख लेना—नम्न कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने।

आपने कहा — साधु और असाधुकी पहचान मैं बता देता हूँ ; फिर तुम्हीं परिव लेना — कीन साधु है और कौन असाधु ।

नाम लेकर किसी को असाधु कहने से भगड़ा खड़ा हो जाता है। दृष्टि मैं देता हूं और मूल्यांकन तुम्हीं कर लेना। एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया।

आपने कहा—एक आदमी ने पूछा—इस शहर में साहूकार कीन है और दिवालिया कीन ? उत्तरदाता ने कहा—मैं किसे साहूकार बताऊँ और किसे दिवालिया ? मैं तुम्हें गुण बताये देता हूँ—जो लेकर वापस दे दे वह साहूकार, जो लेकर वापस न करे और माँगने पर भगड़ा करे, वह दिवालिया। परीक्षा तुम्हीं कर लेना—कीन साहूकार है और कीन दिवालिया ?

आपने कहा—मैं तुम्हें लक्षण बता देता हूँ—जो महावर्तों को ग्रहण कर उनका पालन करे, वह साधु और जो उन्हें न निभाये वह असाधु। परीक्षा तुम्हीं कर लेना, कीन साधु है और कीन असाधु ?

## : १३ : सिद्धान्त और आचरण की एकता

विधान दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वहाँ वह जी कर भी निजींच बन जाता है। जो महान् होता है वह सबसे पहले विधान को अपने ऊपर ही लागू करता है।

एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आया और आचार्य भिक्षु को एकान्त में छे गया। आपने थोड़े समद तक बातचीत की और लीट आये।

हेमराजजी स्वामी आपकं दाँये हाथ थे। उन्होंने पूछा—गुरुदेव! वह किसलिए आया था और उसने क्या बातचीत की ?

आपने कहा—वह किसी दोष का प्रायदिचत छेने आया था। हेम•—किस दोष का ?

१-दृष्टान्तः ६६

२-हड्टान्त --- १००

#### आ • — मैं नहीं बता सकता ।

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए, यह बहुत बड़ा सिद्धान्त नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धान्त की गुरुता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धान्त एक दूसरे में चमक ला देते हैं।

#### : १४: अकिञ्चन की महिमा

सामग्री चौंधिया देती है, पर प्रथम दर्शन में। आदि से अन्त तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किमी के अन्तर को नहीं छू सकता। आचार्य मिक्ष पुर से भीलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। द्वांड का एक आदमी आ मिला। उक्ते पूछा—आपका नाम क्या है ? आपने कहा—मेरा नाम भीखण है।

वह बोला—भीष्वण जी की महिमा तो बहुत मुनी है। फिर आप अकेंछ ही पेड़ के नीचे वैंसे बैठे हैं १ मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आडम्बर होगा—हाथी, घोड़े, रथ और पालकियाँ होंगी; पर कुछ नहीं देखता हूँ।

आप—महिमा इसीलिए तो है कि मेरे पान आडम्बर नहीं है, कुछ भी नहीं है?।

आचार्य भिक्ष उसके अन्तरतम के देवता हो गए।

अन्तरतम उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता से मुक्त होता है। सच तो यह है कि सुरक्षा बाहर में है भी नहीं। आचार्य भिक्ष अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि बाहरी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मृल्यहीन बन गया था।

## : १५ : जहां बुराई-भलाई बनती है

विश्व में अनेक घटनाएँ घटती हैं—कोई अनुकूल और कोई प्रतिकृल । अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुष्णा हो जाता है और प्रतिकृल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थवृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति सममावी होता है। उसका मन इतना बलवान हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक् को सम्यक् रूप में प्रहण करता है।

आचार्य भिक्षु पाली में चतुर्मास करने आये। एक दुकान में ठहरे। एक सम्प्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उनकी पत्नी से

१-दृष्टान्तः ५७ २-दृष्टान्तः १२५ कहा—बहन तू ने दुकान दी है पर चौमामा ग्रुरू होने के बाद चार मास तक भीखण जी इसे छोड़ेंगे नहीं। वह आचार्य भिक्षु के पास आई। उसने कहा—मेरी दुकान से चले जाएँ। आचार्यवर ने कहा—हम जबर्दस्ती रहनेवाले नहीं हैं। तू जभी कहेगी तभी चले जार्येगे। चतुर्मास में भी हम दुकान को छोड़ सकते हैं। बहन ने कहा—मुके तुम्हारे जैसे हो कह गये हैं कि चौमासा ग्रुरू होने पर दुकान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं दुकान में रहने की अनुमित नहीं दे सकती।

आचार्य भिध्न उस दुकान को खाली कर दूसरी जगह चले गये। दिन में मड़ैया में रहते और रात को नीचे दुकान में व्याख्यान देते। लोग बहुत आते।

प्रकृति रूप बदलती रहती है। राजस्थान में वर्षा कम होती है, लेकिन इस वर्ष बरसात ने सीमा तोड़ दी। प्रकृति का प्रकोप बहुतों को सहना पड़ा। उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य मिशु पहले ठहरे थे। उसका शहतीर टूट गया। दुकान दह गई। आचार्य मिशु ने यह सुना तो बोल उठे—दुकान से निकालने की प्रेरणा की, उन पर सहज कोच आ सकता है। परन्तु सही माने में उन्होंने हमारा उपकार किया। यदि आज हम उस दुकान में होते तो... १ !

बुराई करनेवाला अवस्य ही बुरा होता है। पर बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता जो बुराई के भार से दब जाए। बुराई को पैरी में रीटकर चलनेवाला ही अपने मन को मजबूती में पकड़ मकता है।

#### ः १६ : क्षमा की सरिता में

अमृत की जहर बनानेवाले कितने नहीं होते. किन्तु जहर की अमृत बनानेवाले बिरले ही होते हैं। जहर की अमृत वही बना सकता है जिसमें जहर न हो।

एक सम्प्रदाय के साधु... और आचार्य भिशु के बीच तत्व-चर्चा हो रही थी। प्रसंगानुमार आपने बताया—धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं, यह अनार्य वचन है; यह भगवान् महावीर ने कहा है। प्रतिवादी साधु ने अपने शिष्य से कहा—अपनी प्रति ला। यह पाठ शुद्ध नहीं है। शिष्य से प्रति मँगवाकर देखा तो वही पाठ भिला जो बताया गया था। उनके हाथ काँपने लगे। तब आचार्यवर ने कहा—मुनि जी! हाथ क्यों काँप रहे हैं! जनता पाठ सुनने को उत्सुक है। आप सुनाइये न। उसने पाठ नहीं सुनाया। आचार्य भिशु ने कहा—हाथ में कंपन होने के चार कारण होते हैं:

१-कंपन वात;

२-कोध का आवेश;

१-दृष्टान्तः २

२-मैथुन का आवेश और ४-चर्चा में पराजय !

यह सुनकर मुनि जी ने कहा-साले का माथा काट डालूँ।

जहर को अमृत बनाते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा—मुनि, जगत की सारी स्त्रियाँ मेरी बहन हैं। आपके स्त्रों है नो मैं आपका भी साला हो सकता हूँ, यदि आपकी स्त्री नहीं है, आप मुक्ते साला बनाने हैं तो आपको झूठ बोलने का दोष लगता है। आपने दीक्षा ली तब सभी जोवों को मारने का त्याग किया था। आपकी दृष्टि में मैं साधु भले ही न होऊं, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ। दीक्षा लेते समय क्या मुक्ते मारने की छट रखी ?!

विरोध विनोद में बदल गया। जहर अमृत बन गया। लोग खिलखिला उटे। आवेश का दोप क्षमा की सरिता में बह गया।

#### ः १७: सत्य का म्बोजी

सत्य उसी के पत्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पिवत्र होती है। उसमें सत्य का ही आग्रह होता है, बाहरी उपकरणों का नहीं। एक दिन कुछ दिगम्बर जैन आचार्य भिक्षु के पास आये। उन्होंने कहा—महाराज आपका आचार और अधिक चमक उठे, यदि आप वस्त्र न पहनें। आपने कहा—आपलोगों की भावना अच्छी है पर मुक्ते दवेताम्बर आगमों में विश्वास है। उन्हों के आधार पर मैंने घर छोड़ा है। उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकता है, इसीलिए मैं रखना है। यदि मुक्ते दिगम्बर-आगमों में विश्वास हो जाय तो मैं उसी समय बस्त्रों को फेंक दूँ, नग्न हो जाऊँ ।

मत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र । आचार्य भिक्ष ने जो नई व्याख्या की, उसके अंत में लिख दिया कि मुक्ते यह सही लगता है, इमलिये मैं ऐसा करता हूँ । किसी आचार्य और बहुश्रुति मुनि को यह सही न रूगे तो वे इसमें परिवर्तन कर दें ।

यह बात वही लिख सकता है जिसे सत्य के नये उन्मेषों का ज्ञान हो। सत्य अनन्त है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता। आग्रही मनुष्य उसे रहि बना देते हैं, किन्तु उसे पा नहीं सकते।

## : १८ : जो मन को पड़ सके

मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, वैसे प्रतिभा भी भिन्न होती है। १-हष्टान्त: ६१ २-हष्टान्त: ३१

३-मोंनें तो कवाड़चां रो दोप न भासें, जाणें नें सुध ववहार। जे निसंक दोष कवाड़चां में जांणों, ते मत वहरजो छिगाररे॥ कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समक्त पाता और कोई दूसरों के मन की बात को भी पकड़ लेता है। दूसरों के हृदय को अपने हृदय में उड़ेलने-वाला उस दूरी को मिटा देता है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच में है।

आचार्य भिक्षु आएँ तो मैं माध्वी बन्ँ एक बहन ऐसा बार-बार कहती रही। आप केलवा में आये। उस बहन को ज्वर हो गया। शाम को वह दर्शन करने आई। उसकी गति और बोली में शिथिलता थी। आपने उससे पूछा—बहन! क्या हुआ, यों धीमे-धीमें कैसे बोलती हो श वह बोली—गुरुदेव! आपका तो आना हुआ और मुक्ते ज्वर हो गया। आपने कहा—ज्वर दीक्षा के डर से तो नहीं आया है श वहन—मन में थोड़ा डर आया तो था। आप—दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले?।

एक भाई ने कहा — गुरुदेव! साधु बनने की इच्छा है। आचार्यवर ने कहा— तेरा हृदय कोमल है। दीक्षा के समय बरवाले रोये तब तू भी रोने लग जाये तो ! भाई बोला — गुरुदेव! आप सच कहते हैं, आँसू तो छलक पहुँगे।

आप—दामाद समुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोये, वेंसे वह भी रो पड़े तो कैसा लगे ?

कोई साधु बने तब उसके परिवारवाले रोये, यह स्वार्थ हो सकता है पर परमार्थ-पथ का अनुगामी भी उनके साथ-साथ रोने लगे तो वैराग्य की रीढ़ टूट जाती है ।

नेता का अर्थ होता है दूसरों को लेकर चलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर भी दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता, वह दूमरों को साथ लिये नहीं चल सकता। दूसरों को माथ लेकर चलने के लिये जो चलता है वह दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता। दूसरों के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में दूसरों के मन अपना प्रतिविम्ब डाल सकें। जिसका मन इतना स्वच्छ होता है उसकी गति के माथ असंख्य चरण चल पहते हैं।

## ः १९ : व्यवहार-कौशल

अन्तर की ग्राह्म का महत्व अपने लिये अधिक होता है, दूसरों के लिये कम। व्यवहार की कुशलता का महत्व अपने लिये कम होता है, दूसरों के लिये अधिक। अन्तर की ग्राह्म के बिना कोरी व्यवहारकुशलता छलना हो चाती है और व्यवहारकुशलता के विना अन्तर की ग्राह्म दूसरों के लिये उपयोगी नहीं होती।

१ हष्टान्तः ३६

२-हष्टान्तः ३७

एक गाँव में साधु भिक्षा लेने के लिये गये। एक जारनी के घर आरे का धोवन था। साधुओं के माँगने पर भी उसने नहीं दिया। साधु खाली मोली लिये लीट आये। आचार्य भिक्षु से कहा— जल बहुत है पर मिल नहीं रहा है। आचार्य—क्यों ? क्या वह बहन देना नहीं चाहती ?

साधु — वह जो देना चाहती है वह अपने लिये ग्राह्म नहीं है और जो ग्राह्म है उसे वह देना नहीं चाहती है।

आo- उसे धोवन देने में स्या आपत्ति है ?

साधु— वह कहती है, आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का धोवन दूँ तो मुक्ते आगे वही मिलेगा। मैं यह नहीं पी सकती। यह साफ पानी है, आप ले लीजिये।

आचार्य भिक्ष उठे और साधुओं को साथ लेकर उसी घर गये। घोवन की माँग करने पर उम बहन ने बढ़ी उत्तर दिया जो वह पहले दे चुकी थी।

आचार्य- बहन तेरे घर में कोई गाय है ?

बहन-- हाँ महाराज ! है।

आचार्य- तृ उसे नया खिलाती है ?

बहन- चारा, धाम।

आचार्य- वह क्या देती है ?

बहन-- दूध।

आचार्य— तब बहन ! जैसा देती है वेंगा कहाँ मिलता है ! घास के बदले दूध मिलता है ।

अब वह एक नहीं सकी। जल का पात्र उठा, सारा जल साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया।

इस जगत में अनेक कलाएँ होती हैं। उनमें सबसे बड़ी कला है दूसरों के हृदय का स्पर्श करना। उस कला का मूल्य कैसे आँका जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुँच ही नहीं पाती।

#### : २०: चमत्कार को नमस्कार

दुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चाँद की पूजा नहीं होती, दूज का चाँद पूजा जाता है। सीघी बात पर ध्यान नहीं जाता, वकोक्ति सहमा मन को स्पींच देती है। कबित्व एक शक्ति है। वकोक्ति से बद्दकर और काव्य का क्या चमत्कार होगा? आचार्य भिक्ष पीपाइ में चीमासा कर रहे थे। वहाँ जग्गू गाँधी उनके सम्पर्क

१-दृष्टान्तः ३४

में आया और उनका अनुयायी बन गया। कुछ लोगों ने कहा—स्वामीजी! जग्गू गाँधी आपका अनुयायी बना, इस बात से अमुक सम्प्रदायवाले सभी लोगों को कष्ट हुआ है पर खेतसी ल्र्णावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामीजी बोले— विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सब को होती है पर लम्बी कांचुली तो एक ही पहनती है।

आचार्य भिक्षु व्याख्यान देते । कुछ लोगों को वह बहुत ही अच्छा लगता और कुछ उसका विरोध करते । जिनका विरोध था उन्होंने कहा—भीखण जी व्याख्यान देते हैं तब रात एक पहर से बहुत अधिक चली जाती है ।

आचार्य निधु ने कहा—सुख की रात छोटी होती है पर दुःख की रात बहुत बड़ा लगती है ।

एक व्यक्ति ने कहा— स्वामी जी ! इधर आप व्याख्यान देने जा रहे हैं और उधर सामने बैठे हुए कुछ लोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं । आपने कहा—यह आदत की लाचारी है । कालर बजने पर कुत्ता मांकता है । वह यह नहीं समक्तता है कि यह विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने पर । निंदा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह जान को बात कही जा रही है या कुछ और । उसका स्वभाव निंदा करने का है सो कर लेता है ।

तत्त्व की चर्चा में लम्बाई होती है। काव्य की चर्चा लम्बी नहीं होती। उसकी समाप्ति वह एक ही वास्य कर देता है जिसमें चुभने की क्षमता हो।

#### : २१: विवाद का अन्त

एक रम्मी को पकड़ कर दो आदमी खींचते हैं—एक इधर और एक उधर । परिणाम क्या होता है ? रम्मो टूटती है । दोनों आदमी गिर जाते हैं । खिचाव करनेवाला अर्थात् गिरनेवाला । जो खिचाव को मिटाता है वह गिरने में उबार लेता है ।

दो साधुओं में ग्वींचातानी हो गई। वे आचार्य मिश्रु के पास आये। एक ने कहा—इसके पात्र में से इतनी दूर तक जल की बूँदें गिरती गईं। दूसरे ने कहा—नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरीं। तीसरा कोई साथ में नहीं था। दोनों अपनी-अपनी बात पर डटे रहे। विवाद नहीं मुलभा। तब आचार्यवर ने कहा— तुम दोनों रस्ती लेकर जाओ और उम स्थान को माप कर वापस आ बाओ।

१-दृष्टान्तः १७

२-हष्टान्तः १८

३-दृष्टान्तः १६

दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कहा—हो सकता है मेरे देखने में भूल रह गई हो। दूसरे ने कहा— हो सकता है मैं दूरी को ठीक-ठीक न पकड़ सका होऊँ। दोनों अपने अपने आग्रह का प्रायश्चित कर गिरने से बच गये ।

दो साधु एक विवाद को लेकर आये। एक ने कहा—गुरुदेव यह रसलोलुप है। दूसरा बोला—मैं नहीं हूँ, रसलोलुपता इसमें है। वाणी का यह विवाद कैसे निपटे! स्वामोजो के समभाने पर भी वे समभ नहीं सके। आखिर आपने कहा—तुम दोनों मुभसे स्वीकृति लिये बिना विगय खाने का त्याग करो। जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा, वह कचा है और दूसरा पक्का। दोनों ने आचार्य की आज्ञा को शिरोधार्य किया। चार मास तक उन्होंने दूध दहो, बी, मिटाई आदि कुछ नहीं खाये। पूरा चातुमीस बीतने पर एक ने विगय खाने की स्वीकृति ली। विवाद की आँच मंद हो गई?।

'है' और 'नहीं' की चर्चा एक खतरनाक रस्सो है। इसमें हर आदमी के पैर उल्लेभ जाते हैं। एक कहता है कि इसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा कहता है—नहीं, इतनी नहीं है। एक कहता है—हम आज नौ बजे सोये; दूसरा कहता है नहीं, हम सवा नौ बजे सोए थे।

ऐसे विवादों का कोई अर्थ भी नहीं है तो कोई अंत भी नहीं है। इसका अंत यही ला सकता है जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाट आ जाए।

#### : २२ : जिसे अपने पर भरोसा है

वहाँ सारी भाषाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है। जहाँ हृदय मूक होता है, वहाँ भाषा मनुष्य का साथ नहीं देती। जहाँ भाषा हृदय को उगने का यल करती है वहाँ व्यक्ति विभक्त हो जाता है। अखंड व्यक्तित्व वहाँ होता है जहाँ भाषा और हृदय में द्वंध नहीं होता। आचार्य भिश्र की आस्था बोलती थी। उनकी भावना एक ही देव की उपासना में सिमटी हुई थी। एक देव—कोई एक व्यक्ति नहीं, किन्तु वे सब व्यक्ति जो वीतरागमय हों, जिनके चारित्र में राग-द्वेष के घब्बे न हों। लोगों में स्वार्थ होता है। वे उसकी पूर्ति के लिये अनेक देवों की पूजा करते हैं। जिन्हें अपने उपर भरोमा नहीं होता वे परा-पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के लोग भी भैरव, शीतला आदि अनेक देवों की मनीती करते थे। आचार्य भिक्षु इसे मानसिक दुर्बलता बताते। प्रवचन-प्रवचन में इसका खंडन करते। एक दिन हेमराजबी स्वामी ने कहा—गुक्देव। आप इन लौकिक देवताओं की पूजा

१-दृष्टान्तः १६७

२-दृष्टान्तः १६८

का खंडन करते हैं पर कहीं वे कुपित हो गये तो ? आपने व्यंग की भाषा में कहा—यह युग सम्यग्दृष्टि देवताओं का है। ये भैरव आदि कुपित होकर करेंगे भी क्या ?

दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य जाग कर भी सोता है, इसका यह मतलब है कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य सोकर भी जागता है, इसका मतलब है कि उसे अपने आप पर भरोसा है। जिसे अपने पर भरोसा है वह सब कुछ है।

## : २३ : पुरुषार्थ की गाथा

कहा जाता है—महापुरुषों की कार्य-मिद्धि उनके सत्त्व में होती है, उपकरणों में नहीं होती। प्राचीन खगोल-शास्त्री कहते हैं—सूर्य का सारथी लंगड़ा है। फिर भी वह असीम आकाश की परिक्रमा करता है।

पौराणिक कहते हैं—राम ने रावण को जीता और उनकी सहायता कर रही थी बन्दर-सेना।

आचार्य भिक्षु की साधन-सामग्री स्वल्पतम थो। एक बार उनके सहयोगी साधु छः ही रह गये थे। साध्वयाँ नहीं थीं। जैन-परम्परा में साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका ये चार तीर्थ कहलाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा—भीखणजी का लड्डू पूरा नहीं है। आपने कहा—पूरा भले ही मत हो, पर है असली "चौगुणी" का र।

कुछ वर्षों के पश्चात् सान्वियाँ बनी।

एक बार तेरह साधु थे। इसे लक्षित कर एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु के संघ का नाम "तेरापंथी" रख दिया। उन्हें अपने विचारों का अनुगामी समाज होने की परिकल्पना नहीं थी। नया सम्प्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य भी नहीं था। वे आत्मशोधन के लिए चले थे। उनके साथ एक छोटी सी मंडली थी। आचार्य भिक्षु संख्या को नहीं मानते थे। उनका विश्वास गुण में था। उनके अनन्य सहयोगी और अनन्य विश्वासपात्र थे भारीमालजी।

भारीमाल ! इम आचार्य मधनायजी को छोड़ आए हैं। इमें नये सिरे से दीक्षा लेनी हैं। दुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उम्र है। हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा। दुम्हारे पिता में उन्हें फेलने का सामर्प्य नहीं है। इसलिये मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। दुम्हारी क्या इच्छा है, मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ !

१-दृष्टान्त : २७६ २-दृष्टान्त : २२

भारीमालजी ने इद्गापूर्वक आचार्य भिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की । मुक्ते आपका विश्वास है । साधुत्व में मेरी आस्था है । मेरे चरण आपके चरण-चिह्नों का ही अनुगमन करेंगे । मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता—भारीमालजी ने कहा ।

आचार्य भिक्ष् ने कृष्णोजी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा---आप मुक्ते साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र भी आपके साथ नहीं रह सकेगा।

आचार्य भिक्षु ने कहा—यह रहा द्वाम्हारा पुत्र, मैं इसे कब रोकता हूँ। तुम इसे ले जा सकते हो। कृष्णोजी हठपूर्वक भारीमालजी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चले गए। भारीमालजी उस समय चौदह वर्ष के थे पर उनकी आत्मा चौदह वर्ष की नहीं थी। उनके चिर-मंचित संस्कार ज्ञाग उठे। पुत्र के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह टूट गया। वे अपने पुत्र को साथ लिए आचार्य भिक्षु के निकट आये। नम्रभाव से कहा—गुरुदेव! यह आप ही की संपत्ति है। इसे आप ही सम्मालें। यह दो दिनों का भूखा-प्यासा है। इसे आप भोजन करायें, जल पिलायें। यह आप से बिछुइकर जीवन-पर्यन्त अनशन करने पर तुला हुआ है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाहता ।

पल में जो होता है वह सारा का सारा बीज में होता है। बीज आकार में ही छोटा होता है, प्रकार में नहीं। तेरापंथ के विकास का बीज आचार्य भिक्षु का जीवन था। उनके जीवन में समस्त-पद की वह सफलता है जिसमें अनेक विभक्तियाँ लीन हों। उनके जीवन में सिन्धु की वह गहराई है जिसमें असंख्य सरिताएँ समाहित हो सकती हैं।

उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का संगम था जो सहज ही एक धर्म-क्रान्ति की भूमिका का निर्माण कर सका।

#### अध्याय : २

# प्रतिध्वनि

## ः १ ः धर्म-क्रान्ति के बीज

यह उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताने की मरुस्थली में एक धर्म-कान्ति हुई। भारतीय—परम्परा में धर्म राजनीति से भिन्न रहा, इसलिए राज्य-व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज-व्यवस्था भी धर्म द्वारा परिचालित नहीं थी, इसलिए उसपर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पद्धा। किन्तु समाज में रहनेवाले उसमें सर्वथा अळूते कैसे रह सकते थे? परम्परा के पोषक इसको महन नहीं कर सके। उन्होंने आचार्य भिक्षु को विद्रोही घोषित कर दिया।

इस धर्म-क्रान्ति का निकट सम्बन्ध जैन-परम्परा से था। विरोध की चिनगारी वहीं सुलगी। आचार्य भिक्षु एवं उनके नवजात तेरापंथ पर तीत्र प्रहार होने लगे।

प्रहार करना आत्मसंयम की कमी का प्रतीक है। अिषय परिस्थित बनने पर ही व्यक्ति के संयम का मूल्याकन होता है। आचार्य भिक्षु जिस परम्परा से मुक्त हुए उसके लिए यह अिषय घटना थी और उनका उसके प्रति प्रहार करना भी अस्वाभाविक नहीं था। वह वैसे ही हुआ। पर वह एक अिमट लें थी। हवा के भों के उसे बुम्मा नहीं सके। उसे जिन-वाणी का स्नेह और संयम की सुरक्षा प्राप्त थी। प्रतिरोध के उपरान्त भी वह प्रदीत होती गई। उसके आलोक में लोगों को 'तरापंथ' की भाँकी मिली।

तेरापंथ और आचार्य मिक्षु आज भी भिन्न नहीं हैं किन्तु उस समय तो आचार्य मिक्षु ही तेरापंथ और तेरापंथ ही आचार्य मिक्षु थे। तेरापंथ एक प्रस्कोट है। महावीर-वाणी के कुछ बीज तेरापंथ की भूमिका में प्रस्कृटित हुए,

वैसे सम्भवतः पहले नहीं हुए। तेरापंथ, महावीर की अहिंसा का महाभाष्य है। उस महाभाष्य की कुछ पंक्तियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावर्तन पा रही हैं। समाज भी उन्हें मान्यता दे रहा है। वह शाश्वत-सत्य, जिसकी भगवान् महावीर ने अनुभृति की और जिसे आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी, आज युग की भाषा में बोल रहा है।

उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुण्य माना जाता था। अहिंसा के क्षेत्र में भी बल-प्रयोग मान्य था। पुण्य के लिए धम करना भी सम्मत था। अशुद्ध साधन के द्वारा भी शुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी जाती थी और दान मात्र को पुण्य माना जाता था।

आचार्य मिश्च ने इन मान्यताओं की आलोचना की। बड़े-छोटे के प्रश्न पर उन्होंने सब जीवों की समानता की बात याद दिलाई। बल-प्रयोग के स्थान पर हृदय-परिवर्तन की पुष्टि की। उन्होंने कहा—धर्म करने पर पुष्य स्वयं होता है, पर पुष्य करने के लिए धर्म करना लक्ष्य से दूर जाना है। ग्रुद्ध साध्य की प्राप्ति ग्रुद्ध साधनों के द्वारा ही हो सकती है और दान का अधिकारी केवल संयमी है, असंयगी नहीं। उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की भाषा में केसे प्रतिध्वनित हो रहे हैं।

सब मनुष्य समान है, यह इस युग का प्रमुख घोष है। बड़ों के लिए छोटों के बलिदान की बात आज निष्प्राण हो चुकी है।

ममभा-बुभाकर बुराई को दूर किया जाय, इस हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर मनोविज्ञान की छाप लग चुकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड-व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज के सभ्य राष्ट्र फाँसी की सजा को मिटा रहे हैं और अपराध-सुधार के मनोविज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने हृदय-परिवर्तन के सिद्धान्त पर लगभग उतना ही बल दिया जितना कि आचार्य भिक्षु ने दिया था। इन दोनों धाराओं में अद्भुत सामक्षस्य है।

यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी आदमी को मार डाले। उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरों की हत्या नहीं कर सकता। उसका पुरुषार्थ एवं कर्तव्य तो सिर्फ विनम्नता के साथ समकाने-बक्ताने में है ?

पं • नेहरू की यह भाषा कि अधिकार के लिये प्रयत्न न हो, वह हो कर्त्तव्य के लिये—अधिकार स्वयं प्राप्त होता है—सहसा उसकी याद दिला देती है

१-हिन्द स्वराज्य पृ०: ७४-७६

कि पुण्य के लिये धर्म न हो, वह आत्मशुद्धि के लिये हो, पुण्य स्वयं प्राप्त होता है।

साम्यवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिये अशुद्ध साधनों को भो प्रयोजनीय मानते हैं। इसी आधार पर असाम्यवादी राजनियक उनकी आलोचना करते हैं। वे अशुद्ध साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते।

साध्य के सही होने पर भी अगर साधन गलत हो तो वे साध्य को विगाइ देंगे या उसे गलत दिशा में मोड़ देंगे। इस तरह साधन और साध्य में गहरा और अट्ट सम्बन्ध है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते ।

दान सामाजिक तस्त्व है। वर्तमान समाज-व्यवस्था में उसके लिये कोई स्थान नहीं, यह समाज-सम्मत हो चुका है। दान के स्थान पर सहयोग की चर्चा चल पड़ी है। दुनियाँ में शारीरिक अम के बिना भिक्षा माँगने का अधिकार केवल सच्चे सन्यासी को है। जो ईश्वर-भक्ति के रंग में रँगा हुआ है ऐसे सच्चे सन्यासी को ही यह अधिकार है?।

आचार्य मिक्षु अध्यातम की भूमिका पर बोलते थे। उनका चिन्तन मोक्ष की मान्यता के साथ-साथ चलता था। राजनीति की भूमिका उससे भिन्न है और उसका साध्य भी भिन्न है। इस भूमिका-मेद को ध्यान में रखकर हम सुनें तो हमें यही अनुभव होगा कि वर्तमान युग उसी भाषा में बोल रहा है जिसमें आचार्य भिक्षु बोले थे। आज उन तथ्यों की घोषणा हो रही है जिनकी आचार्य भिक्षु ने अभिव्यक्ति दी थी।

#### ः २ : साधना के पथ पर

इस अभिव्यक्ति का इतिहास ज्वलंत साधना और कठोर तपस्या का इतिहास है। आचार्य भिक्षु अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु सत्य की उपलब्धि के लिये चले थे। ईसा को फाँसी और मुकरात को विप की प्याली ही नहीं मिली थी फुछ और भी मिला था। आचार्य भिक्षु को रोटी-यातना ही नहीं मिली थी, सत्य भी मिला था। पाँच वर्ष तक उन्हें पेट भर भिक्षा नहीं मिली। एक व्यक्ति ने पूछा — महाराज, घी-गुड़ मिलता होगा। आपने उत्तर दिया— पाली के बाजार में कभी-कभी दील पड़ता है ।

१-सर्वोदय का सिद्धन्त पृ०: १३ २-विनोबा के विचार पृ०: १२०

३ -भिक्षु जश रशायण:

पांच वर्ष लग पेख, अन्न पिण पूरो ना मिलो । बहुल पणे संपेख, घी चोपड़ तो जिंहा ही रह्यो ॥

तेरापन्थ की स्थापना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था संयम की साधना। वे उस मार्ग पर चलने के लिये मृत्यु का वरण करने से भी नहीं हिचकते थे । उनके तथ्यों को लोग पचा सर्केंगे, उनकी यह धारणा नहीं उनके विचारों को मान्यता देनेवाला कोई समाज होगा, कल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनसे धर्म चर्चा करना सामाजिक अपराध था। लोग उनका विरोध करने में लीन थे। बे अपनी तपस्या करने में संलग्न थे। सतत विरोध और तपस्या ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न की । जन-मानस में आचार्य भिक्ष के महान् व्यक्तित्व के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई । लोग रात में या एकान्त में छिप छिपकर आने लगे । पर आचार्य भिक्ष अभिन्यक्ति से दूर अपनी साधना में ही रत थे। दो मुनि आये जो पिता और पुत्र ये । उनका नाम था थिरपाल और फत्तेचन्द । वे हाथ जोड़कर बोले-गुरुदेव ! उपवास हम करेंगे, सूर्य की गर्मी से तपी हुई नदी की सिकता में हम लेटेंगे, आप ऐसा मत करें। आपकी प्रतिमा निर्मल है। आपसे सत्य की अभिव्यक्ति होगी। लोगों में जिज्ञासा जागी है। आप उन्हें प्रतिबोध दें। उनका विनय भरा अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया और मौन को उपदेश में परिणत कर दिया।

अपने भ्येथ के प्रति आचार्य भिक्षु की गहरी निष्ठा थी। उसीसे उनमें तितिक्षा का उदय हुआ। उन्होंने बहुत सहा, शारीरिक कष्ट सहे, तिरस्कार सहा, गालियाँ सही और कभी-कभी घूँ से भी सहे। ठहरने के लिये स्थान की कठिनाई थी। लोग पीछे पड़ रहे थे। नाथद्वारा की घटना है—वे चातुर्मांस कर रहे थे। दो मास बीते और राज्य का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चले जाएँ। उनके शेष दो माम 'कोठरिया' में बीते।

एक व्यक्ति मिला। उसने पूछा—तुम कौन हो ? मैं भीखन हूँ, आचार्य भिक्षु ने कहा। ओह ! अनर्थ हो गया—उसने कहा। उन्होंने पूछा—सो केंसे ! वह बोला—तुम्हारा मुँह देखनेवाला नरक में जाता है। तुम्हारा मुँह देखनेवाला तो स्वर्ग में जाता होगा ! आचार्य भिक्षु ने पूछा। उसने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया। आचार्य भिक्षु ने कहा—तुम्हारे लिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे लिये तो अच्छा ही हुआ है—मुभ्ने तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि तेरा मुँह देखा है ।

एक व्यक्ति आया और कहने लगा—मुफ्त से तस्व-चर्चा का कोई प्रश्न पूलो ।आचार्य भिक्षु ने नहीं पूछा। बारबार अनुरोध किया, तब पूछा—नुम

मरणधार सुध मग छहयो, कमी न राखी कांय। २-इष्टान्तः १४

१- भिक्षु जश रसायणः

समनस्क हो या अमनस्क ? उसने कहा—समनस्क । आचार्यं ने पूछा—कैसे ? उसने कहा—नहीं, मैं अमनस्क हूँ । किर पूछा—किस न्याय से ? वह बोला—नहीं, मैं दोनों ही नहीं हूँ । आपने कहा—वह किस न्याय से ? वह बोला—नहीं दोनों ही हूँ । किर पूछा गया—वह किस न्याय से ? वह इस न्याय-न्याय से स्ट होकर छाती में घूँसा मार चलता बना ।

तेरापंथ की शान्तिपूर्ण नीति आचार्य भिक्षु की तितिक्षा की ही परिणित है। इन दो शतान्दियों में तेरापंथ की उत्तेजनापूर्ण और निम्नस्तर की आलोचना कुछ सम्प्रदाय के न्यक्तियों ने की, प्रचुर मात्रा में विरोधी साहित्य भी निकला। पर इन पूरे दो सौ वर्षों में एक भी ऐसा उदारहण नहीं है कि विरोध का प्रत्युक्तर उत्तेजनापूर्ण ढंग से दिया गया हो या विरोधपूर्ण दो पंक्तियौं ही प्रकाशित की हो।

शान्तिपूर्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अर्जन हुआ है, इसका श्रेय आचार्य भिक्षु की ध्येय-निष्ठा को है।

संसार से आचार्य मिश्रु की सच्ची विरक्ति थी। उनकी दृष्टि में वह बुद्धि असार है जो धर्म मे लीन नहीं होती। उन्होंने जो धर्म-चर्चा की, वह मोक्ष को केन्द्र-जिन्दु मान कर की। समाज की भूमिका पर खड़े व्यक्ति को उसमें कहीं-कहीं अतिवाद या वराग्य के अन्तिम छोर को पकड़ने जैसा लगता है। यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का लोप करना उनका उद्देश्य नहीं या, फिर भी 'आपात-दर्शन' में पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं। गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं। गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं। गहराई में जाने पर अनुभव होता है कि वे मोक्ष-धर्म और जीवन-व्यवहार के बीच भेद-रेखा खींच रहे हैं। धर्म का आधार विरक्ति हे और उसकी परिणात है त्याग। त्याग उतना ही होता है और यह भी नहीं होता कि विरक्तिशूत्य त्याग, त्याग ही नहीं होता है और यह भी नहीं होता। किसी की पदार्थों में अनुरक्ति होती है और किसीकी विरक्ति। अनुरक्त के विचार विरक्त को अद्भुत से लगते हैं और विरक्त के विचार अनुरक्त को। यह अद्भुतता सापेक्ष है। अपनी-अपनी स्थिति में कोई अद्भुत नहीं है।

#### ः ३ : चिन्तन की धारा

पाँव के रोगी को खुजलाना अच्छा लगता है, पर जिसे पाँव नहीं है उसे वह अच्छा नहीं लगता। जिसमें मोह है उसे भोग प्रिय लगता है। जो मोह

के जाल से दूर है, उसे लगता है, भोग मोक्ष की बाधा है । अनुभूति भिन्न होती है और उसका हेत भी भिन्न होता है। हमारी अनुभूति आत्म-मुक्ति की ओर झकी हुई होगी तो हम आचार्य भिक्षु के चिन्तन को यथार्थ पायंगे और हमारी अनुभूति पदार्थोंन्मुख होगी तो वह हमें अटपटा सा लगेगा। आचार्य भिक्षु की वाणी है—''जो सासारिक उपकार हैं वे मोहवश किये जाते हैं। सासारिक जीव उनकी प्रशंसा करते हैं, साधु उनकी सराहना नहीं करते। इन सांसारिक उपकारों में जिन-धर्म का अंश भी नहीं है। जो इनमें धर्म बतलाते हैं वे मूद् हैं। यह धार्मिक तथ्य हैं। इसकी अभिन्यक्ति करते हुए उनकी अन्तरातमा में कभी कँपन नहीं हुआ। सांसारिक उपकार में जो व्यावहारिक लाभ हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी। उसका उन्होंने मनौवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जो व्यक्ति किसी जीव को मृत्यु से बचाता है, उसके साथ उसका स्नेह-बन्ध हो जाता है। इस जीवन में ही नहीं किन्तु आगामी जन्म में भी उसे देखते ही स्नेह उत्पन्न हो जाता है । वर-जन्म में भी उसे देखते ही स्नेह उत्पन्न हो जाता है । पर-जन्म में भी उसे देखकर द्वेप-भाव उभर आता है । मित्र के साथ मित्रता और शत्र के साथ देखकर द्वेप-भाव उभर आता है । मित्र के साथ मित्रता और शत्र के साथ

१ नत्र पदार्थ ढाल १२ गा० ३-५ :

संसार नां सुख तो छै पुहल तणां रे, तेतो सुख निश्चय रोगीला जाण रे। ते कर्मा वश गमता लागें जीवने रे, त्यां सुखारी बुधवन्त करो पिछाण रे॥ पाँव रोगीलो हुवे छै तेहनें रे, अत्यन्त मीठो लागे छै खाज रे। एहवा सुख रोगीला छै पुन तणां रे, तिण सूं कदेय न सीभे आतम काजरे॥ एहवा सुखां सूं जीव राजी हुवेरे, तिण रे लागे छै पाप कर्म रा पूर रे। पछै दु:ख भोगवे छै नरक निगोद में रे, सुगत सुखां सूं पड़ियो दूर रे॥ २-अणुकम्पा ढाल १६ गा० ३८-३६:

जितरा उपगार संसार तणा छै, जो जो करे ते मोह वस जाणो। साध तो त्यांने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी वखाणो॥ संसार तणां उपगार कीयां में, जिण धर्म रो अंश नहीं छै लिगार। संसार तणां उपगार कीयां में, धर्म कहे ते तो मूढ़ गिवार॥ ३-अणकम्पा हाल ११ गा० ४३:

जीवनं जीव बचावे तिण सूं, बन्ध कार्के तिण्हों राग सनेह। जो परभव में उ आय मिलंतो, केंबद पाण जागे तिणसूं नेह।। ४-अणुकम्पा ढ़ाल ११ गा० ४४: कि कार्वे तिणसूं केंब। जीव नं जीव नारं छै तिणसूं, बंध कार्वे तिणसूं केंब। ते पर भव में उआय मिलंतो, देखत पाण जागे तिण सूं घेख।।

रात्रुता चलती जाती है। ये दोनों राग-द्वेप के भाव हैं, ये धर्म नहीं हैं। कोई अनुकम्पावश किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के कार्य में विन्न डालता है। ये राग और द्वेप के मनोभाव हैं। इनकी परम्परा बहुत लम्बी होती है। आत्म-मुक्ति का सहयोग ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के द्वारा ही किया जा सकता है?।

एक दिन मुनि खेतसीजी को अतिसार हो गया। आचार्य मिध्रु उनकी परिचर्या में बेठे थे। खेतसीजी कुछ खस्थ हुए। उन्होंने खामीजी से कहा—सती रूपाजी का ध्यान विशेष रिखयेगा। आपने कहा—बहन की चिन्ता मत करो। तुम अपना मन समाधि में रखों । उन्होंने अन्तिम समय में मुनि रायचन्दजी को यही सीख दी—''तुम बालक हो। मोह मत लाना''। चौबीस वर्ष की युवावस्था में मिक्षु अपनी पत्नी सहित ब्रह्मचारी बन गये और दोनों ही एकान्तर तप (एक दिन उपवास और एक दिन आहार) करने लगे। बीच में ही पत्नी का देहान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साध्य की सिद्धि के लिये सतत् जागरूक रहे।

## ः ४ : नैसर्गिक प्रतिमा

आचार्य भिक्षु महन प्रतिभा के धनी थे। उन्हें पहने को बहुत कम मिला। मनचाही प्रतियाँ सुलभ नहीं थीं। वह प्रकाशन का युग नहीं था। उन्हें सब जैन-आगम भी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें 'भगवतीस्त्र' की प्रति बड़े प्रयत्न के बाद मिली। उन्होंने आगमों को अनेक बार पहा—आगम उनके हृद्यंगम से हो गये। व्यावहारिक ज्ञान और आगम का, उनकी प्रतिभा में समन्वय हो गया। उन्होंने गम्भीर तत्त्वों को बड़े सरल ढंग से समक्काया। प्रश्नों का समाधान भी बड़े अनोखे ढंग से देते।

१-अणुकम्पा ढ़ाल ११ गा० ४५ :

मित्री सूं मित्रीपणों चलीयों जावें, वेरी सूं वेरीपणों चलीयो जावें। अं तो राग घेप कर्मा रा चाला छै,ते श्री जिण धर्म माहे नहीं आवे।। २-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४६-४०

कोइ अणुकस्पा आणी घर मंडावें, कोइ मंडता घर नें देवें भंगाय। आ प्रतख राग नें घेप उघाड़ो, ते आगे लगा दोनूं चलीया जाय॥ किह किह नें कितरो एक कहुँ, संसार तणां उपगार अनेक। ग्यान दरसण चारित ने तप विना, मोक्ष तणों उपगार नहीं छें एक॥ ३-इष्टान्त: २५३

एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रहा था। उसकी बुद्धि स्वल्प थी। छोगों ने बहुत आग्रह किया कि आप इसे समभाइए। आपने कहा—मूंग, मोठ और चने की दाल होती है, पर गेहूं की दाल केंसे हो ? जिसमें समभने की क्षमता हो नहीं उसे कोई कैसे समभाये ? ?

किसी ने कहा समभादार व्यक्ति बहुत हैं पर तस्व को समभानेवाले थोड़े, क्यों ? आपने कहा—मूर्ति बनाने योग्य पत्थर बहुत हैं, पर कारीगर कम हैं? ।

एक व्यक्ति ने पूछा—जीव को नरक में कीन ले जाता है? आपने उत्तर दिया—पत्थर को नीचे कीन ले जाता है? वह अपने ही भार से नीचे चला जाता है। परन आगे बढ़ा—जीव को स्वर्ग में कीन ले जाता है? उत्तर मिला—काठ के दुकढ़े को जल में कीन तिराता है? वह अपनी लघुता से स्वयं तरता है। पेंसे को पानी में डालो, वह डूब जायगा। उसीको तपा-पीटकर कटोरी बनालो, वह पानी पर तरंने लगेगी?।

चिन्तन उनके लिये भार नहीं था, किन्तु उनके चिन्तन में गुरुत्व था। उनकी चर्या में भी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कहा—आप दृद्ध हैं, प्रतिक्रमण (आलोचना) वैंडे-बैंडे किया करें। आपने कहा—में खड़ा-खड़ा करता हूँ तो पिछले साधु बैंडे-बैंडे तो करेंगे, यदि मैं बैंडा-बैंडा करूँ तो मम्भव हैं, पिछले साधु लेंडे-लेंडे करने लगें ।

उनकी अनुभूति बड़ी तीव थी। वे परिस्थिति का अंकन बड़ी गहराई से करते थे। एक दिन स्वामीजी के साथ कोई व्यक्ति तत्व-चर्चा कर रहा था। बीच-वीच में वह अंट-संट भी बोलता था। किसी ने कहा—आप उस व्यक्ति से क्यों चर्चा करते हैं जो अट-संट बोलता है। आपने कहा—वेटा नन्हा होता है तब वह पिता की मूंछ भी खींच लेता है, पगड़ी भी बिखेर देता है, किन्तु बड़ा होने पर वही पिता की सेवा-भक्ति करता है। जब तक यह मुफे नहीं पहचान लेता है तबतक बकवास करता है। मुफे समक्त लेने पर यही मेरी भाव भरी भक्ति करेगा"।

वे अपनी कार्यप्रणाली में स्वतन्त्र चिन्तन उड़ेलते रहते थे। अनुकरण-प्रियता उन्हें लुभा न सकी। अनुकरणप्रेमियों की स्थिति का चित्र उनकी 'दृष्टान्त शंली' में इम प्रकार है—"एक साहूकार में व्यापारिक समक्त नहीं

१-दृष्टान्तः ११७ २-दृष्टान्तः १५७

३-दृष्टान्तः १४१-१४२-१४३

४ दृष्टान्तः २१२ ४-दृष्टान्तः २८७ थी। वह पड़ोसी की देखा-देखी करता। पड़ोसी जो वस्तु खरीदता उसे वह भी खरीद लेता। पड़ोसी ने सोचा—यह मेरी देखा-देखी करता है या इसमें अपनी समक्त भी है। उसने उसे परखना चाहा और अपने बेटे से कहा—पंचाङ्गों का भाव तेज है उन्हें खरीद लो, थोड़े दिनों में दूने दाम हो जायेंगे। पड़ोसी ने सुना और विदेशों से पंचाङ्ग मँगवा लिये। दिवाला निकालना पड़ा ।"

बे मूल को बहुत महत्व देते थे। आचारहीनता उनके लिये असह्य थी। उससे भी अधिक असह्य थी श्रद्धाहीनता। कुछ व्यक्तियों ने कहा—भीखणजी हमें साथ या श्रावक नहीं मानते। आपने इस प्रसंग को समभाते हुए कहा—कोयलों को राव काले वर्तन में पकाई गई, अमावस की रात, जीमनेवाले अन्धे और परोसनेवाल भी अन्धे। वे खाते जाते हैं और कहते जाते हैं— खबरदार! कोई काला 'कोंखा' आये तो टाल देना। मला क्या टाले, सारा काला ही काला है।

## : ५ : हेतुवाद के पथ पर

आचार्य मिश्रु तार्किक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साध्य-साधन का विवेचन केवल आगामों के आधार पर ही नहीं किया, स्थान-स्थान पर उसे तर्क से भी पुष्ट किया है। धर्म को कसोटी पर कसते हुये उन्होंने बनाया—धर्म मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है, बन्धन कभी उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी यदि मुक्ति का साधन हो जाय तो बन्धन और मुक्ति में कोई भेद ही न रहे। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तप के सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं हैं । इसलिये ये चार ही धम हैं। शेष मब बन्धन के हेतु हैं। जो बन्धन के हेतु हैं वे मोक्ष-धर्म नहीं हैं । धर्म मुक्ति का साधन है और स्वयं मुक्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति, मुक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, बन्धन के द्वारा बन्धन होता है। उसके द्वारा मुक्ति

१-दृष्टान्तः २८८ २-दृष्टान्तः १४३

३-अणुकम्पा हाल ४ गा० १७ :

ग्यांन दर्शन चारित्र तप विना, और मुक्ति रो नहीं उपाय हो। छोड़ा मेळा उपगार संसार नां, तिणथी सदगति किण विध जाय हो॥ ४-अकम्पा ढाळ : ४ गा० १८ :

जितरा उपगार संसार नां, ते तो सगलाइ सावद्य जाण हो। श्री जिण धर्म में आवें नहीं, कूड़ी म करो तांण हो।।

प्राप्य नहीं है। बन्धन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है। इसलिये संसारी जीव बन्धन की प्रशंसा करते हैं, किन्तु मुमुश्च प्राणी उसकी सराहना नहीं करते?।

संसार क्या है ? शरीर-आत्मा का सम्बन्ध ही संसार है। सूक्ष्म शरीर (कार्माण शरीर) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरावृत्ति होती रहती है। इन्द्रिय और मन के विषयों का प्रहण होता है। प्रिय में राग और अप्रिय में द्वेष होता है। रागद्वेष से कर्म-बन्ध, बन्ध से जन्म-मरण की आवृत्ति। इस प्रकार ही संसार की आवृत्ति होती रहती है।

मोक्ष क्या है ? सूक्ष्म शरीर से मुक्ति । उसके बिना स्थूल शरीर नंहीं होता । उसके अभाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते । इनके बिना विषय ग्रहण नहीं होता । अभाव में राग-द्वेष नहीं होते । रागद्वेष बिना कर्म-बन्धन नहीं होता । बन्धन के बिना संसार नहीं होता, जन्म-मरण की आवृत्ति नहीं होती । मोक्ष से संसार नहीं होता और संसार से मोक्ष नहीं होता, इसल्प्रि मोक्षार्थी व्यक्ति को न जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न मृत्यु की । उसके लिये अभिलपणीय है संयम । संयम से जीवन-मृत्यु की आवृत्ति का निरोध होता है । इसलिये वह मोक्ष का उपाय है । वह मोक्ष का उपाय है, इसलिये मोक्ष है ।

जो असंयमी जीवन को इच्छा करता है उसे धर्म का परमार्थ नहीं मिला है <sup>3</sup>। असंयममय जीवन और बाल-मरण ये दोनों अनिभलवणीय हैं। संयम-मय जीवन और पण्डित-मरण ये दोनों अभिलवणीय हैं ।

जिन्हें सब प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है, वे असंयभी हैं। संयमी वे

## १-जम्बूकुमार चरित २-१५

#### २-अणुकम्पा हाल ११ गा० ३८ :

जितरा उपगार संसार तणां छें, जे जे करे ते मोह वस जांणो । साधु तो त्यांने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी बखांणो ॥

#### ३-अणुकम्पा हाल ८ गा० १७ :

इवरती जीवां रो जीवणों वांछें, तिण धर्म रो परमारथ नहीं पायो । आसरधाअग्यानीरीपगपगअटके,तेसांभछज्योभवीयणचित ल्यायो॥

#### ४ अणकम्पा दाल ६ गा० ३६ :

असंजम जीतव ने बाल मरण, यां दोयांरी वंछा न करणी जी। पिंडत मरण ने संजम जीतव, यांरी आसा वंछा मन धरणी जी।। हैं जिनका जीवन हिंसा से पूर्णतः विरत हो । लोक-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ हैं जो समाज के लिये उपयोगी हो । मोध-दृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ हैं जो संयमी हो । असंयमी जीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है, धर्म नहीं । आचार्य भिक्षु ने कहा—अपने असंयमी जीवन की इच्छा करना भी पाप है तब दूसरे के असंयमी जीवन की इच्छा करना धर्म कैसे होगा ? मरने-जीने की इच्छा अज्ञानी करता है । ज्ञानी वह है जो सममाव रखे ।

आचार्य भिक्षु ने साध्य-साधन का विविध पहलुओं से स्पर्श करके एक सिद्धान्त स्थापित किया कि जो कार्य करना साध्य के अनुकूल नहीं है उसे करवाना व करनेवाले का अनुमोदन करना भी साध्य के अनुकूल नहीं हो सकता। कृत, कारित और अनुमृति तीनों अभिन्न हैं।

- (क) जो कार्य करना धर्म है, उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी धर्म है।
- (ख) जो कार्य करवाना धर्म है, उसे करना और उसका अनुमोदन भी धर्म है।
- (ग) जिसका अनुमोदन धर्म है, उसे करना और कराना भी धर्म है।
- (क) जो कार्य करना धर्म नहीं, उसे करवाना और उसका अनुमोदन भी धर्म नहीं।
- (ख) जो कार्य करवाना धर्म नहीं उसे करना और उसका अनुमोदन भी धर्म नहीं।
- (ग) जिसका अनुमोदन धर्म नहीं, उसे करना और कराना भी धर्म नहीं। हिंसा करना पाप है, करवाना पाप है और उसका अनुमोदन भी पाप है । अहिंसा का पालन करना धर्म है, करवाना धर्म है और उसके पालन का अनुमोदन करना भी धर्म है।

छ कायरा सस्त्र जीव इविरती, त्यांरो असंजम जीतव जांणोजी। सर्व सावद्य त्याग कीया त्यांरो, संजम जीतव एह पिछांणो जी॥ २-अणुकम्पा ढाळ २ गा० १४:

आपणोइ वांछें तो पाप, परनो कुण घाले संताप। घणों जीवणो वांछें अग्यांनी समभाव राखें ते ग्यांना॥ ३-अणुकस्पा ढ़ा० ४ दू० २ :

मार्यां मरायां भलों जाणीयां, तीनोंई करणां पाप। देखण वालानं जे कहें, ते खोटा कुगुर सपाप॥

१-अणुकम्पा इाल १ गा०४० :

कुछ लोग कहते हैं, मरते जीवों को बचाना धर्म है। आचार्य भिश्व ने कहा—धर्म का सम्बन्ध जीवन या मृत्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध संयम से है। एक व्यक्ति स्वयं मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से हिंपन हुआ, इस तीनों में धर्मी कौन सा होगा? जो जीवित रहा उसका भी अवत नहीं घटा और अनुमोदन करनेवाले का भी वत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्मी केंसे होंगे? जीना, जिलाना और जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं और उनके अनुमोदन में भी धर्म नहीं हैं। जिसका खाना धर्म नहीं है उसे खिलाना भी धर्म नहीं है और उसके खाने का अनुमोदन करना भी धर्म नहीं है।

जिसका खाना धर्म है, उसे खिलाना भी धर्म है और उसका अनुमोदन करना भी धर्म है। आचार्य भिक्षु ने कर्तव्य के धर्माधर्म पक्ष का निर्णय करने में उक्त तर्क शेली का सर्वत्र उपयोग किया है। उन्होंने संयमी या मुनि को मानदण्ड मानकर सबको मापा। संयमी जिम कार्य का अनुमोदन कर सकता है, वह धर्म है, क्योंकि वह जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है उसे कर भी सकता है और करा भी सकता है। यह जिस कार्य का अनुमोदन नहीं कर सकता वह धर्म नहीं है क्योंकि जिस कार्य का वह अनुमोदन नहीं कर सकता, उसे कर भी नहीं सकता और करा नहीं सकता। संयमी असंयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह संयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह संयम और उसके साधनों का अनुमोदन नहीं कर सकता। इसलिए असंयम धर्म नहीं है। वह संयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये-संयम ही धर्म है। कुछ साधु बड़े जीवों की रक्षा के लिये छोटे जीवों को मारने में धर्म कहते थे। आचार्य भिक्षु ने आश्चर्य के स्वर में कहा—जो साधु, कृत, कारित और अनुमित, मनसा, बाचा, कर्मणा से अहिंसक हैं, जीव मात्र की दया का पालन करने हैं वे सभी जीवों के रक्षक होकर जीवों को मारने में

१-अणुकम्पा ढ़ाल ५ गा० २२-२५:

एक पोतें बच्यो मरवा थकी दूजें की घो हो तिणरें जीवणरो उपाय। तीजों पिण हर्ष्यों उण जीवोयां, यां तीनां में हो कुण सुद्ध गित जाय॥ कुशल रह्यों तिणरें इविरत घटी नहीं, तो दूजा ने हों तुमे जांणजो एम। भलो जांणे तिणरें विरत न नीपनी, ए तीनोइ ते सुद्द गित जामी केम ।। जीवियां जीवायां भलो जीणीयां, तीनोइ हो करण सरीषा जांण। कोई चतुर होसी ते परखसी, अण समस्या हो करसी तांणा तांण॥ छांकाया रो वांछें मरणो जीवणों, ते तो रहसी हो संसार मस्तार। ग्यांन दर्शन चारित तप भला, आद्रीयां हो आद्रायां खेंवो पार।।

धर्म किस न्याय से कहते हैं १ जीवों को मारकर जीवों को पोसा जाता है, यह संसार का मार्ग है, पर इसमें जो साधु धर्म बतलाते हैं वे पूरे मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं । जो साधु जीव-हिंसा में धर्म बतलाते हैं, उनके तीन महावतों का मंग होता है। जीव-हिंसा में धर्म बतलाना, हिंसा का अनुमोदन है, इसिल्पे उनका अहिंसा महावत भम्न होता है। भगवान् ने हिंसा में धर्म नहीं कहा है। जीवों का पोपण करना अहिंसा-धर्म नहीं, यह सत्य है। इसके विपरीत एक जीव के पोपण के लिए दूसरे जीव को मारना दया धर्म है, यह कहना असत्य है। इस इष्टि से उनका दूमरा सत्य महावत भम्न होता है।

जिन जीवों के मारने में धर्म को प्ररूपणा करते हैं वे उन जीवों को चोरी करते हैं। क्योंिक वे जीव अपने प्राण-हरण की स्वीकृति नहीं देते, और विना अनुमित के उनके प्राण लेना चोरी है। जीवों को मारने में भगवान की आज्ञा नहीं है। जीवों को मारने में धर्म बतलानेवाले, भगवान की आजा की भो चोरी करते हैं। इसलिए उनका तीसरा अचीर्य महात्रत टूटता है। इस प्रकार जीव हिंमा में धर्म का प्ररूपण करनेवालों के तीनों महात्रत टूटते हैं ।

१-अणुकम्पा ढ़ाल ६ गा० ४१ :

त्रिविषे त्रायी छ काय रा साधा त्यांरी दया निरन्तर राखें जी। ते छ काय रा पीहर छ काय ने मार्या, धर्म किसें छेखें भाखें जी॥ २-अणुकम्पा ढ़ाळ १ गा० २५ ः

जीवां ने मारे जीवां ने पोपं, ते तो मारग संसार नों जांणो जो । तिण माहें साधु धर्म बतावें, ते पृरा छें मृह अयांणो जी॥ ३ अणुकम्पा ढ़ाळ ६ गा० २६-३२ :

केइ साधरो विड्र घरावें छोकां में, वले बाजें भगवन्त रा भगताजी। पिण हिंसा मांहें धर्म परूपें, त्यांरा तीन वरत भांगे छगता जी॥ छ काय मार्यां मां रे धर्म प्ररूपें, त्यांनें हिंसा छकाय री छागे जी। तीन काछ री हिंसा अणुमोदी, तिणसूं पेंहिछो महाव्रत भागें जी॥ हिंसा में धर्म तो जिण कहयों नांही, हिंसा में धर्म कह्या भूठ छागें जी॥ इसड़ो मठ निरंतर बोछें, त्यांरो बीजोई महावरत भांगे जी॥ ज्यां जीवां ने मार्यां धर्म परूपें, त्यां जीवांरो अदत्त छागो जी। वले आगना छोपी श्रीअरिहन्त नी, तिण सूं तीजोई महावरत भांगें जी॥

जीव-हिंसा में धर्म बतानेवाले अपने को दया-धर्मी कहते हैं, पर वास्तव में वे हिंसा-धर्मी हैं°।

साध्य की मीर्मासा में उन्होंने बतलाया-जीवों को बचाना, यह धर्म का साध्य नहीं है। एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति बीवों को उत्पन्न कर उन्हें पाल-पोषकर वड़ा करता है। यदि धर्म होगा तो इन दोनों को होगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं। बचानेवाले की अपेक्षा उत्पन्न करनेवाला बड़ा उपकारी है: किन्तु ये दोनों संसार के उपकारी हैं। इन उपकारों में केवली भाषित धर्म नहीं है । आचार्य मिक्ष ने कहा-सावद्य दया धर्म नहीं है। तर्क की कसौटी पर कमते हुए उन्होंने कहा-धर्म का मूल दया या अहिंसा है। दान देने के लिये जीव वध किया जाता है. उस सावदा दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने के लिये दया की जाती है, उस सावद्य दया से दान उठ जाता है। जो लोग सावद्य दान देने में और जीव बचाने में धर्म मानते हैं, उनके दान के सामने दया का निद्धान्त नहीं टिकता और उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं टिकता। दान के लिये जीव-बंध करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के लिये बंध किये जानेवारे जोवों को बचाता है तो दान नहीं होता। सावद्य दान और सावय दया. ये दोनों मक्ति के मार्ग नहीं हैं। सावय दान में जीवों का वध होता है, इमलिए वह मुक्ति का मार्ग नहीं है।

सावय दान को रोक कर जीवों की रक्षा करने से जिन्हें दान दिया जाता

१-अणुकम्पा ढाळ ६ गा० ३४:

त्यांने पूळ्यां कहें महें दयाधमीं छें, पिण निश्चै छ काय रा घातीजी । त्यां हिंसाधर्म्या ने साध सरघे केई, ते पिण निश्चे मिश्याती जी॥

२-अणकम्पा ढाळ ११ गा० ४०-४१-४२ :

किणही जीव ने खपकरने बचायो, किण ही जीवउपजायनेकीधोमोटों। जो धर्म होसी तो दोयां ने धर्म होसी, जो तोटों होसी तो दोयां ने तोटों॥ बचावणवाला विचें तो उपजावणवालों, सांप्रत दोसें उपगारी मोटों। यारो निरणो कीयां विण धर्म कहें छें, त्यारों तो मत निकेवल खोटों॥ बचावणवालों नं उपजावणवालों, अं तो दोनूं संसार तणां उपगारी। एहवा उपगार करें आमां साहमां, तिण में केवली रो धर्म नहीं छे लिगारी॥

उन्हें अन्तराय होता है। इसिलये यह सावद्य दया भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। सावद्य दान से दया की उत्थापना होती है और सावद्य दया से अभय दान का लोप होता है, इसिलये ये दोनों सांसारिक हैं। जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती, वह दया और संबमी दान ये ही मोश्र के मार्ग हैं। भगवान् ने इन्हीं को धर्म-सम्मत कहा है?।

#### : ६ : श्रद्धावाद के पथ पर

आचार्य भिक्ष के पास श्रद्धा का भी अभित बल था। बे जितने तार्किक ये उतने ही श्रद्धाल । श्रद्धा और तर्क के संगम में हो व्यक्ति का दृष्टिकोण पूर्ण बनता है। श्रद्धान्मा स्वयं गल कर दूसरों को रंगता है। भक्त-हृदय का गीलापन दूसरों को स्निग्ध कर देता है। आचार्य भिक्ष की अटल आस्था इस कोटि की है कि ये भगवान् महावीर और उनकी वाणी पर स्वयं को न्यौलावर कर चलते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है—प्रभो! आपने मम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को मुक्ति का मार्ग कहा है। में इनके सिवा और किसी तक्त्व को धर्म नहीं मानता। में अर्हन्त का देव, निर्मन्थ को गुरु और आपके

१-त्रतात्रत ढा० १२ गा० ४४-४७:

भेषधारी थापे मावद्य दान नें, तिण दान सूंद्या उठ जाय हो। बले दया कहे छ काय बचावीयां, तिण सूंदान उथप गयो ताय हो॥ छ काय जीवां नें जीवां मारनें, कई दान दे संसार रे मांय हो। तिणरें छ काय जीवां तणीं, घट में दया उठें नहीं काय हो॥ कोई दान देवें तिण नें वरज नें, जीवा बचावें छ काय हो॥ ते जीव बचायां दान उथपें, त्यां सूं न्यारा रह्यां सुख थाय हो॥ छ काय जीवां नें मारे दान हें, तिण दान सूं मुगत न जाय हो। बले किर बचावें छ काय नें, तिण सूं कम कटें नहीं ताय हो॥ २-व्रताव्रत ढा० १२ गा० ४८:

सावद्य दांन दीयां दया उथपे, सावद्य दया सुं उथपे अभेदांन हो। ते सावद्य दया दांन संसारनां, त्यांनें ओळखें तें बुधवान हो। ३-व्रताव्रत ढा० १२ गा० ४६:

त्रिविधे त्रिविधे छ काय हणवी नहीं, आ थे द्या कही जिण राय हो। दांन देंणों सुपातरने कहाो, तिणसं सुगत सुखे सुखे जाय हो॥ हारा प्ररूपित मुक्ति-मार्ग को ही धर्म मानता हूँ। मेरे लिये और सब अमजाल है। मेरे लिये आपकी आज्ञा ही सर्वोपिर प्रमाण है।

जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया, उसने आपके मौनको पहचान लिया। जिसने आपके मौन को पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया। जिसने आपको पहचान लिया। वह दुर्गति से बच गया। जिसने आपकी आज्ञा को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना। वह दुर्गति से नहीं बचता। कई लोग आपकी आज्ञा के बाहर भी धर्म कहते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं। वे दोनों ओर से डूब रहे हैं। आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। आपकी आज्ञा के बाहर आपका धर्म नहीं है। जो जिन-धर्म को जिन-आज्ञा के बाहर बतलाते हैं, वे मूढ़ हैं। आप अवसर देखकर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे। जिस कार्य में आपकी आज्ञा नहीं है उस कार्य में धर्म नहीं है?।

स्रदास और मीरा के सर्वस्व कृष्ण तथा तुल्सी के सर्वस्व राम थे, वैसे ही भिक्ष के सर्वस्व महावीर थे। वे स्वयं को महावीर के सन्देश का वाहक मानते थे। एकबार एक व्यक्ति ने पूछा—महाराज! आप इतने जनप्रिय

१-वीर सुना मोरी वीनती। ढा० १ गा०६, ७:

अध्येन अठावीसमां उत्तराध्येन में, मोक्ष मार्ग कह्या च्यार । ग्यान दर्शन चरित्र नें तप विना, निंह श्रद्धं धर्म छिगार ॥ देव अरिहंन निर्माय गुरु माँहरे, केवलीए भाषित धर्म । ए तोनंई तत्व सेंठाकर मालीया, और छोड़ दिया सह मर्भ ॥

#### २-त्रतात्रत ढा० १२ गा० ३६-४३ :

जिण ओलखली धी आपरी आगना, जिण ओलखली धो आपरी मूंन हो।
तिण आप नं ओलखे लीया, तिणरी टलगी माठी २ जूंन हो।।
जिण अग्यां न ओलखी आपरी, आपरी नहीं ओलखी मूंन हो।
तिण आप नं ओलख्या नहीं, तिणरें वधमी माठी२ जूंन हो॥
केई जिण आगना वारें धर्म कहें, जिग आग्यां माहे कहें लें पाप हो।
ते दोनूं विध बूडें छें वापड़ा, कूडों कर २ अग्यांनी विलाप हो।।
आपरो धर्म आपरी आग्या मभे, आपरो धर्म नहीं आपरी आग्या वार हो।
जिण धर्म जिण आग्या वारें कहें, ते पूरा छें मूंढ गिवार हो।।
आप अवसर देखीनं बोलीया, आप अवसर देखं साभी मूंन हो।
जिहां आप तणी आगना नहीं, ते करणी छें जाबक जबंन हो।।

क्यों हैं ! आपने कहा—एक पतिवता स्त्री थीं । उसका पति विदेश में था । बहुत दिनों से उसे पति का कोई समाचार नहीं मिला । एक दिन अकस्मात् एक समाचारवाहक आया और उसे उसके पति का सन्देश दिया । उसे अपार हर्ष हुआ । उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया । हम भगवान् के सन्देशवाहक हैं । लोग भगवान् के मक्त हैं । मगवान् का सन्देश सुनने के लिये आतुर हैं । हम गाँव-गाँव में जाते हैं और लोगों को भगवान् का सन्देश सुनाते हैं । हमारे प्रति जनता के आकर्षण का यही हेतु हैं ।

आचार्य भिक्षु की श्रद्धा आलोचक-बुद्धि से बुड़ी हुई थी। उन्होंने अनेक गुड़ओं को देखा—परमा। आग्विर स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचार्य रुवनाय जी को अपना गुरु चुना। उनके पास जैनी दीक्षा स्वीकार की। आठ वर्ष तक उनके संघ में रहे। चाल् परम्परा और आचार में कुछ मतभेद हुआ। साध्य और साधन की विचारधारा भी नहीं मिल सकी। फलतः वे अपने आचार्य से पृथक हो गये। गुड़ का उनके प्रति स्नेह था, और उनका गुड़ के प्रति। फिर भी आलोचक बुद्धि आचार-भेद को सहन न कर मकी। वे अपने आचार्य के प्रति कृतक रहते हुए भी उनके विचारों की आलोचना किये बिना नहीं रहे।

भगवान् महावीर में बढ़कर उनके लिये कोई आराध्य नहीं था। एक ओर उन्होंने कहा—मुक्ते भगवान् महावीर का ही आधार है और किसी का नहीं। दूसरी ओर वे भगवान् महावीर की भी एक जगह आलोचना करते हैं। भगवान ने गोशालक को बचाने के लिये शीतल ते जो ते देशा नामक यो गशकि का प्रयोग किया और वेश म्यायन सूपि गोशालक को उष्ण ते जो लेश्या से मार रहा था, उससे उसे उबार लिया। आचार्य भिक्षु की साम्य-साधन की भीमासा से यह कार्य आत्ममुक्ति का प्रमाणित नहीं होता। इमलिए उन्होंने कहा—इस प्रसंग में भगवान् की वीतराग साधना में चूक हुई, क्यों कि शक्ति का प्रयोग शुद्ध साधन नहीं हैं । इस आलोचना के लिये उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। उनके उत्तरा-धिकारी आचार्य भारमलजी ने उनमें प्रार्थना की—गुरुदेय! यह पद बहुत ही कट् है। आपने कहा—कटु तो हैं, पर सच में परे तो नहीं ! भारमलजी ने कहा— कहीं। तब आपने कहा—रहने दो! यह निर्मीक आलोचना क्या की, मानो अपने लिये उन्होंने विरोध का मोर्चा खड़ा कर लिया। पर इससे उनकी

१-हष्टान्त : ८७

२-अनुकम्पा हाः ६ गा० १२ :

छ लेस्या हूंती जद बीर में जी, हूंता आठोंई कर्म। छदमस्थ चूका तिण समें जी, मूखे थापं धर्म॥

**स्वार्ड का** श्रोत फूट पड़ता है। श्रद्धा और आलोचना में कोई खाई नहीं है, यह उन्होंने प्रमाणित कर दिया।

"शत्रोरिप गुणा बाच्याः , दोषो बाच्या गुरोरिप"—यह विशाल चिन्तन उनकी इस कृति से साकार वन गया।

# : ७ : धर्म का व्यापक स्वरूप

जैन-धर्म पर आचार्य मिक्षु की अगाध श्रद्धा थी, पर वे जैन-धर्म को संकुचित अर्थ में नहीं मानते थे। उनकी वाणी है—भगवान् का मार्ग राजमार्ग है। वह कोई पगडंडी नहीं जो बीच में ही इक जाय! वह तो सीधा मोक्ष का मार्ग है ।

वे धर्म को एक मानते थे। मिथ्या दृष्टि की निरवय प्रवृत्ति धर्म है, इसका दृढ्तापूर्वक समर्थन कर उन्होंने जैन-परम्परा के उदार दृष्टिकोण को बहुत ही प्रमावशाली बना दिया। अमुक मम्प्रदाय का अनुयायी बनने से ही धर्म दोता है अन्यत्र नहीं, इस अमपूर्ण मान्यता का उनकी स्पष्ट वाणी से स्वतः खण्डन हो गया । धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है, इस सचाई की उन्हें गहरी अनुभूति थी। उन्होंने कहा—निरवय प्रवृत्ति भर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनेतर की। सावय प्रवृत्ति अधर्म है, भले फिर वह जैन की हो या जैनेतर की।

जो व्यक्ति जेन-दर्शन की व्याख्या को अक्षरशः न मानं, उसमे वैराग्य और सदाचार की भावना नहीं जागती, यह मानना दुगग्रह की चरम सीमा है। जेन-दर्शन सचमुच ही धर्म की अग्वण्डता को स्वीकार करता है। सम्प्रदाय धर्म को विभक्त नहीं कर सकते। हिण्टकोण सम्प्रक हो जाता है—ज्ञान, चारित्र और तप की सम्प्रक आराधना होती है, तो व्यक्ति मोध प्राप्त कर छेता है, भले फिर वह किसी भी बेघ या सम्प्रदाय में हो। इसके प्रमाण ग्रहिंग सिद्ध और अन्यिलंग सिद्ध हैं। सम्यक दर्शन, चारित्र आदि की पूर्णता प्राप्त होने पर ग्रहस्थ के वेप में भी और जैनंतर सम्प्रदाय में भी मुक्ति प्राप्त हो सकती

## २-सूत्रकृताङ्ग १, १: १६:

आगारमावसन्ता वि अरण्णा वा वि पव्यया॥ इमं द्रिसणमावन्ता, सव्वदुक्खा विमुच्चई॥ ३-भ्रम विध्वंसनम्, मिध्यात्वी क्रियाधिकार पृ० १-४६

१-आचार्य सन्त भीखणजी पृ०८६

है'। जैन-आगमों में 'असोचा' केवली का वर्णन हैं । जिस व्यक्ति की धर्मी-पदेश सुनने का अवसर नहीं मिला, किन्तु सहज भाव से ही सरलता, क्षमा, सन्तोष, आदि की अराधना करते-करते जो भावना बल से सम्यग्दर्शन, चारित्र, पा मुक्त हो जाता है, उसके क्रमिक विकास का हेतु धर्म की अराधना है, सम्प्रदाय विशेष का स्वीकार नहीं ।

आचार्य भिक्षु की व्याख्या में जो सम्यन्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप है वही जैन धर्म है, और जो जैन धर्म है वही सम्यन्दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप है। कुछ लोग मिथ्या दृष्टि या जैनेतर व्यक्ति की कियामात्र को अग्रुद्ध मानते थे। आचार्य भिक्षु ने उनके अभिमत की आलोचना की। आपने कहा—जो लोग मिथ्या दृष्टि की निरवद्य किया को भी अग्रुद्ध मानते हैं, उनकी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं है। मिथ्या दृष्टि की निरवद्य किया में कोई गुण नहीं—यों कहने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई

## १-नन्दी सूत्र ४२ :

अन्निंखंग सिद्धा, गिहीलिंग सिद्धा

२-भगवती श०६३०३१

३-िमध्यात्वी करणी निर्णय ढा० २ गा० ४६-४७-४६ :

इण रीत पहिछी तो समकत पांमीयों रे,

विभग अनाण रो हुवों अवध गिनान रे। अनुक्रमें हुवों छं केवली रे.

पछें गयो छे पांचमी गत परधान रे।। असोचा केवली हुवा इण रीत सूं रे,

ांमध्यातो थके करणी तिण की धरे। कर्म पतला पाङ्गा मिध्याती थके रे,

तिणसूं अनुक्रमे शिवपुर लीध रे॥ ज्यो लेस्या रा भला परिणांम हूंता नहीं रे,

तो किण विध पामंत विभग अनांण रे। इत्यादिक कीधां सूँ हूवो समकती रे,

अनुक्रमे पहुंतो छं निरवाण रे

है'। आचार्य मिक्षु ने कहा—भगवान का धर्म समुद्र की तरह विशास और आकाश की तरह व्यापक है। जो धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है, भगवान, ने जिसकी व्याख्या की है वह एक शब्द में है अहिंमा। भगवान ने कहा—ग्राण, भूत, जीव, और सत्वों को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उन्हें दास-दासी बनाकर अपने अधीन मत करो। उन्हें परिताप मत दो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें उपद्रव मत करो, यही धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । यह धर्म सबके लिये हैं—जो धर्म के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म सुनना चाहते हैं या नहीं चाहने हैं, जो प्राणियों को दण्ड देने से निवृत हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त हैं या उपाधि-रहित हैं, जो संयोग से बंधे हुए हैं या नहीं हैं ।

आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन को भगवान् की इस वाणी का सफल अनुवाद बना डाला।

## : ८ : आग्रह से दुर

आचार्य भिक्षु में अपने सिद्धान्त के प्रति जितना आग्रह था, उतना ही दुराग्रह से दूर रहने का तीत्र प्रयत्न । उन्होंने यही सीख दी—खींचातानी से बची, कोई तत्व समक्त में न आए तो दुराग्रह मत करो, बहुश्रुत व्यक्तियों में १-सिध्यात्वी करणी निर्णय ढा० १ गा० २६-३० :

निरबद करणी करें पहिले गुण ठाणें,

तिण करणी ने जाबक जांणें असुध। इसडी परूपणा करें अग्यानी,

तिणरी भिष्ट हुई छ सुधने बुध ॥

पहिले गुण ठाणें निरबद करणी करें छें तिण करणी सराया में दोषण जाणें।

ातण करणा सराया म दापण जाण। अतिचार लागो कहें समिकत मांहे,

तिणरो न्याय जाण्यां बिना मुरख ताण ॥

### २ आचाराङ्ग शक्षाः

से बेमि जे अइया, जेय पहुष्पन्ना, जेय आगमिस्सा, अरहंता भगवंतो ते सब्वे एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पण्णविति, एवं पर्स्विति-सब्वे पाणा, सब्वे भूया, सब्वे जीवा, सब्वे सत्ता, न हंतब्बा, न खज्जावेयव्वा, न परिचितव्वा, न परियावेयव्वा, न उह्रवेयव्वा। ३-आचाराङ्ग १।४।१ ममको, फिर भी समक में न आये तो उसे ज्ञानीगम्य कहकर छोड़ दो। चिन्तन भले करो—पर दुराग्रह से बचते रही। उन्होंने यह सीख हो नहीं दी, उनके चरण भी इसी पथ पर आगे बढ़े।

उन्होंने एक दिन कहा – दस प्रकार का श्रमण-धर्म । तब पास बैठा भाई बोल उठा — नहीं, दस प्रकार का यति-धर्म । आपने कहा — मले दस प्रकार का महात्मा-धर्म कहो, मुक्ते क्या आपित हैं । शब्दों के जाल में फँसनेवाला तत्त्व तक नहीं पहुँच पाता । उन्होंने कहा — दया दया सब छोग पुकारते हैं और यह सच है कि दया धर्म है पर मुक्ति उन्हें ही मिलेगी जो दया को पहचान कर उसका पालन करेंगे ।

वे शाब्दिक उल्लासन में पड़नेवालों को सदा सावधान करते रहे। उनकी बोध-वाणी है कि गाय, भैंम, आक और धूहर इन चारों के दूध होता है। शब्द को पकड़नेवाला गाय के दूध को जगह आक का दूध पी ले तो परिणाम क्या होगा ! हमें तन्त्र तक पहुँचना चाहिये, भले फिर उसका माध्यम कोई भी शब्द बने !

कोरे शब्दों को पकड़नेवालों की स्थिति का चित्रण उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिलता है।

एक सास ने बहू से कहा—जाओ, पीपल ले आओ। बहू गई और मोटी रस्सी से पीपल के तने को बाँध, उसे खींचने लगी पर वह एक इंच भी नहीं

## १-मयोदा मुक्तावली

२-दृष्टान्तः २१३

३-अनुकम्पा डा०८दृशः

दया २ सह कोई कहैं, ते द्या धर्म छे ठीक । दया ओळख ने पाळसी, त्यांने गुगत नजीक ॥

## **४ अनुकम्पा** ढा० १ दृ १-४ :

अणुकंपा नं आदरे कीजो घणा जतन। जिणवर ना धर्म माहिली, समकत पाय रतन॥ गाय मेंस आक धोर नों, ए च्यारुंई दृध। तिम अणुकम्पा जांणजों, राखे मन में सूध॥ आक दृध पीधां थकां, जुदा करे जीव काय। सावद अणुकंपा कीयां, पाप कर्म वंधाय॥ भोलेंड मत भूलजों, अणुकंपा रे नांम। कीजों अंतर पारखा, ज्यू सीमें आतम काम॥

सरका। उसे खींचते-खींचते उसके हाथ छिल गये। वह साथ-साथ गाती गई कि पीपल चलो मेरी सास तुम्ने बुला रही है। गाते-गाते वह रोने लगी। एक समम्मदार आदमी आया और उसने उससे पूछा—बहन रोती क्यों है? उसने सारा हाल कह सुनाया। उसने उसे सास का आश्रय समम्माया और कहा—बहन ! पीपल नहीं चलगा। इसकी एक डाली तोड़ ले बाओ, तुम्हारा काम कन जायगा?।

रान्दों की पकड़ न हो, यह अनाग्रह का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है आनेशपूर्ण तत्व-चर्चा से बचाव करना। स्वामी जी के पास कुछ छोग आए। उनमें आपस में चर्चा चर्छी कि पर्याप्ति और प्राण जीव हैं या अजीव? किसी ने कहा—जीव हैं और किसी ने कहा अजीव। इस प्रकार आपस में खींचातानी होने छगी। उन्होंने अन्त में स्वामी जी से पूछा—गुरुदेव! पर्याप्ति और प्राण जीव हैं या अजीव? स्वामी जी ने उनमें चर्छ रही खींचातानी को देखकर कहा —जिस चर्चा में आग्रह हो उसे छोड़ देना चाहिये और चर्चा क्या कम हैं? अग्रह से मुक्ति मिल गई।

## : ९ : कुशल पारखी

आचार्य मिक्षु वयक्तिक जीवन में जितने आध्यात्मिक थे, उतने हो सामुदायिक जीवन में व्यावहारिक थे। उनके जीवन में विनोद हिलोरें मारता था। वे कभी-कभी तस्व की गहराई का विनोद के तस्वों से भर देते थे।

एक चारण को लोगों ने उभाड़ा कि तू भक्तों को लपसी खिलाता है उसमें भीखनजी पाप मानते हैं। वह स्वामी जी के पास आया और बोला—भीखन जी! मैं भक्तों को लपसी खिलाता हूँ उसमें क्या होता है ! स्वामी जी ने कहा— जितना गुड़ डाला जाता हैं उतनी हो मिठास होती है । वह इस तत्वकों ही पद्मा सकता था।

एक व्यक्ति ने ब्राह्मणों से कहा—भीखन जी दान देने का निर्पेध करते हैं। इसिल्ये इम उन्हें दान नहीं देंगे। वे स्वामों जी के पास आये और अपना रोष प्रगट किया। स्वामों जो ने कहा—जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे अगर पाँच रूपये दें तो भी मेरी मनाही नहीं है। मुक्ते मनाहों करने का त्याग हैं।

किणहीक ठोड़ें जीव बतावें, किणहिएक ठोड़ संका मन आणें। समम पड्यां विण सरधा पहतें. पीपल बांधी मूर्ख ज्यं तांणं॥

२-द्रष्टान्त : २५६ ३-द्रष्टान्त : २० ४-द्रष्टान्त : ६४

१-अनुकम्पा ढाल ८ गा० ३२

उनका रोष खुशी में परिणत हो गया। तत्त्व का रहस्य उतना ही खुलनो चाहिये, जितना सामनेवाले को दीख सके।

धर्म को उन्होंने सबके लिये समान माना। धर्म करने का सबको समान अधिकार है इसका समर्थन किया। फिर भी कहीं कहीं उनके विचारों में जो जातिवाद के समर्थन की छाया दीख पड़ती है वह न्यावहारिकता से संघर्ष मोल न लेने की वृत्ति है। उन्होंने सामाजिक न्यवहार को तोड़ने का यत्न नहीं किया। घृणित मानी जानेवाली जातियों के घरों से भिक्षा लेने को अनुचित बतलाया। वे परमार्थ और न्यवहार की सीमा को धूप और छाँह की भाँति मानते थें, जो साथ रहते हुए भी कभी नहीं मिलते?।

ः १० : क्रांत वाणी

आचार्य मिक्ष मानव थे। वे मानवीय दुर्बलताओं से सर्वथा मुक्त भी नहीं थे। उनकी विशेषता इसीमें है कि वे उनसे मुक्त होना चाहते थे। उनकी वाणी में करता है, प्रहार है और वाणों की वर्षा है। वे व्यक्तिगत आक्षेपों से बहुत बचे हैं, पर अवगुण की धिजया उड़ाने समय वे बहुत ही उम्र बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा—भीखन जी कुछ लोग आपमें बहुत दोप निकालने हैं। आपने कहा—दोषों को रखना नहीं है। उन्हें निकाल पेंकना है। कुछ प्रयत्न में करता हूं और कुछ वे कर रहे हैं। वे मेरा सहयोग ही तो कर रहे हैं। इसमें उनकी दुर्बलताओं पर विजय पाने की सतत् साधना बोल रही है।

आचार्य भिक्षु असंयम और संयम में भेट-रेखा ग्वींचते समय कभी-कभी ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उनका दिल दया से द्रवित न हो है। बहुधा प्रश्न ऐसे होता है कि इस विचारधारा का सामाजिक जीवन पर क्या असर होगा ! प्रश्न अहेतुक भी नहीं है। संसार के प्रति उदासीनता लानेवाला विचार सामाजिक व्यवस्था में कहीं बाधा भी डाल सकता है। पर इन सबके उपगन्त

१-साधु-आचार की चौपाई

२-अनुकम्पा ढाल १ गा० ७०:

हिंसा री करण में दया नहीं छैं, दयारी करणी में हिंसा नांही जी। दया नें हिंसा री करणी छैं न्यारी. ज्यूं तावड़ों नें छांही जी॥ ३-इष्टान्त: १३

४-अनुकम्पा ढाल ४ गा० २१-२२

ग्यांन दर्शन चारित्र नें तप, यां रो करें कोई उपगार हो। आप तिरे पेंछों उधरे, दोयां रो खेवों पार हो॥ एच्यार उपगार छें मोटका, तिणमें निश्चे जांणों धर्म हो। शेष रहया कार्य संसार नां, तिण कीधां बंधसी कर्म हो॥ हमें वह भी तो समभाना होगा जो आचार्य भिक्षु हमें समभाना चाहते थे। वे संयम और असंयम के बीच भेद-रेखा खींच रहे थे। उस समय जो विचार उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किन्तु संयम और असंयम का पृथक्करण या बन्धन और मुक्ति का विश्लेषण है।

उनके दयाई मानस का परिचय हमें तब मिलता है जब हम उनके सेवा भाव की ओर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने कहा—जो साधु रोगी, बृद्ध और ग्लान साधुओं की सेवा-शुश्रूषा नहीं करता, वह भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करता है। उसको महामोहनीय कर्म का बन्ध होता है। उसके इहलोक और परलोक देनों बिगड़ जाते हैं।

एक साधु आहार-पानी की भिक्षा लाए, उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे साधुओं को सिवभाग दे। किन्तु यह मैं लाया हुँ, ऐसा सोच जो अधिक लेता है, उसे चोरी का दोष लगता है और उसका विश्वास उठ जाता है?।

एक बार मुनि खेतसी जी को अतिसार हो गया। स्वामी जी ने स्वयं उन्हें मम्हाला और उनकी परिचर्या की । रोगी साधुओं के लिये दाल मँगवाते और उन्हें चलकर अलग-अलग रख देते। किसी में नमक अधिक होता, किसी में

#### १ अनुकम्पा ढाल ६ गा० ७०-७४ :

हिंसा री करणीमें दया नहीं छें, दयारी करणीमें हिंसा नांही जी। दया ने हिंसा री करणी छें न्यारी, ज्यूं ताबड़ों ने छांही जी।। और वसत में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलों जी। ज्यूं पूर्व ने पिछम रो मारग, किण विध खायें मेलों जी।। केई दया ने हिंसा री मिश्र करणी कहें, ते कूड़ा कुहेत लगावें जी। मिश्र थापण ने मूढ़ मिथ्याती, भोला लोकां ने भरमावें जो। जो हिंसा कीयां थी मिश्र हुवें तो, मिश्र हुवें पाप अठारों जी। एक फिरयां अठारे फिरें छें, कोई बुधवंत करजो विचारों जी।। जिन मारग री नींव दया पर, खोजी हुवें ते पावं जी। जो हिंसा मांहे धर्म हुवें तो, जल मथीयां घी आवै जी।। २-अनुकम्पा ढाल ८ गा०-४६:

रोगी गरहा गिलांण साधरी वीयावच,

साध न करे तो श्री जिण आगना वारें।
महा मोहणी कर्म तणों बंध पाड़ें,

इह्छोक नें परछोक दोनूं विगाड़ें॥

३-दृष्टान्तः २५३

कम। रोगी को कौन सी जँचे, कौन सी नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते । उनकी शामन व्यवस्था यह है कि कोई साधु रोगी साधु को परिचर्या करने में आना-कानी करें वह संघ में रहकर भी सब का नहीं है। उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिये।

जिन-शासन में 'ग्लान की सेवा ही सार हैं और 'जो ग्लान की सेवा करता है वह मुद्दि प्राप्त करता है' । जैन-परम्परा के इस आदर्श की उन्होंने कभी विस्मृति नहीं की । उनकी भूमिका साधु-जीवन की थी । उनका साध्य आत्म-मुक्ति था । इसल्यि उन्होंने जो कहा वह साधु-जीवन को लक्ष्य कर कहा । यह वाणी किसी समाज-नेता की होती तो वह समाज को लक्ष्य कर कहता । यह भूमिका-भेट है । समाज की भूमिका में करणा प्रधान होती है और अहिंसा गौण । आत्म-मुक्ति की भूमिका में अहिंसा प्रधान होती है और करणा गौण । सामाजिक प्राणी वहाँ अहिंसा की उपेक्षा भी कर देता है, जहाँ उसे करणा की अपेक्षा होती है । आत्म-मुक्ति की साधना करनेवाला करणा की अपेक्षा वहीं रखता है जहाँ अहिंसा की उपेक्षा न हो । करणा के भाव से भावित व्यक्तियों का प्रेरक वास्य यह रहा—मैं राज्य की कामना नहीं करता, भुक्ते स्वर्ग और मोक्ष को भी कामना नहीं है । दुःख से पीड़ित प्राणियों का दुःख दूर करूँ, यही मेरी कामना है अ

द्रमंगे करणा का अजस स्रोत है, पर उद्देश्य का अनुगमन नहीं है। कोई भी मुमुध्र अपवर्ग (मोक्ष) की इन शब्दों में उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज की स्थापना का मूल परस्वर-सहयोग है। सहयोग की मित्ति को अवस्थित करने के लिये ही यह बलेक रचा गया है। अपने उद्देश्य की सीमा तक यह बहुत ही मूल्यवान है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाय तब यह विषय बहुत चिन्तनीय हो जाता है। वस्तुतः दुःख क्या है १ किम प्रकार का दुःख दूर करना मोक्ष के अनुकृत है १ दुःख को दूर केंसे किया जाय १ किमलिये किया जाय १ आदि । साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग और अप्रिय का संयोग ही दुःख है। प्रतिकृत वेदना ही दुःख है। मोक्ष दृष्टि यह है कि बस्धन

१-दृष्टान्त : १७१

२-उत्तराध्ययन अ०२ श्लोक ३ नेमिचन्द्रीय वृत्ति पत्र १८ गिलाण वेयावच्च मे वेत्थ पवयण सार। जो गिलाण जाणइ सो मं दसणेणं पहिवज्जड ॥ ३-न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्ग न पुनर्भवम्। कामये दुखतप्तानां, प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

दुःख है। सामान्यतः माना जाता है कि प्रिय वस्तु का संयोग और अद्रिय वस्तु का वियोग मुख है। अनुकूल वेदना सुख है। मुमुक्षु लोग मानते हैं कि बन्धन-मुक्ति सुख है।

मनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में सभी आत्मवादी एकमत है। मोक्ष में राग-द्वेष, स्नेह आदि के बन्धन नहीं हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। साध्य के निकट पहुँच दारीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह भी विवादास्पद नहीं। मतभेद हैं इस बात में कि मोक्ष का साधन क्या है? साध्य समान होने पर भी साधन समान नहीं हैं।

जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कीरा सामाजिक अभ्यदय होता है। जिनका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक शक्तिका जिनमें पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य-मोक्ष या आत्मा का पूर्ण विकास होता है, और गौण साध्य-सामाजिक अम्युदय या आवश्यकभीतिक विकास । आत्मा में जिनका कोरा विकास ही नहीं होता, किन्त जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्याप्त विकसित होतो है, वे केवल आत्म-विकास को ही साध्य मानकर चलते हैं। ये जीवन की तीन कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक-पृथक टप्टिकोणों से समभा जाय तो कोई उल्फन नहीं आती। जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब एक ही तुला से तोलने का प्रयत्न होता है, तब विसंगति उत्पन्न हो जाती है। आत्म-विकास का साधन है ब्रह्मचर्य । सामाजिक प्राणी विवाह करता है । अब्रह्मचर्य मोक्ष का साधन नहीं है। जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह ब्रह्मचारी रह नहीं सकता इसिलये वह विवाह करता है। चिन्तन काल में यह विसगति प्रतीत होती है। आस्था और कम में विरोध की अनुभूति होती है। इस विसंगति का निवारण दो प्रकारसे किया जाता है। एक विचार है कि समाज के आवश्यक कर्म यदि अनामक भाव से किये जांगें तो वे मोक्ष साधन के प्रतिकृत नहीं होते । दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रवल होने पर ही आस्था और कर्म की विसगति निटती है। साधना के प्राथमिक चरण में उसका निवारण नहीं होता । जब आचरण का बल विकासशील होता है तब आस्था और कर्म की दूरी मिट जाती है।

आवार्य निशु इस दूसरी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने आस्था और कर्म की विसगति का मिटाने के लिये साधन के विचार को गीण नहीं किया। उन्हें यह ज्ञात था कि आस्था का परिपाक आचरण से पहले होता है। आचरण के साथ आस्था अवश्य होतो है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता। आचरण के अभाव में आस्था को विपरीत बताना उन्हें अभीष्ट नहीं था। आस्था और कर्म में संगति लाने के लिये वे मोक्ष के असाधन को साधन मानने

के लिये प्रस्तुत नहीं हुए। इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण रेखाएँ निर्मित हुई; जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि भीखण जी ने दया-दान को उठा दिया। ये मरते प्राणी को बचाने की मनाही करते हैं; आदि आदि। आज की भाषा में उनकी प्रतिक्रिया है कि उन्होंने सामाजिक जीवन को लोकिक और लोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप में विभक्त कर दिया, आदि आदि। इन प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमें उनके साध्य-साधन की सेद्धान्तिक चर्चा से ही लेना है: इसलिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर दृष्टियात करना होगा।

## अध्यायः ३

# साध्य-साधन के विविध पहल

# : १ : जीवन और मृत्यु

मनुष्य की पहली जिज्ञासा है जीवन और अन्तिम जिज्ञासा है मृत्यु । शेष बिज्ञासाएँ इस इन्द्र के बीच में हैं ।

जीवन क्या है ! इमसे पहले क्या था ! मीत क्या है ! उसके पश्चात् क्या होगा ! सत्यान्वेपण की रेखा के ये प्रधान जिन्हु हैं । जीवन से पूर्व और मौत से पश्चात् क्या है और क्या होगा ! इन प्रश्नों के समाधान में आचार्य मिक्षु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता । जीवन और मृत्यु हमारी दृष्टि के स्पष्ट कोण हैं । इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया है । सामान्य धारणा के अनुमार जावन काम्य है और मौत अकाम्य । प्राणियों में तीन एषणाएँ हैं, उनमें पहलो है 'प्राणेपणा' । वैदिक ऋष्यों ने कहा—''हम सौ व्य जिएं'' । मगवान् महावीर ने कहा—''सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता? ।'' यही विचार मनोवैज्ञानिक सुखवाद का आधार कन गया । साधना की दृष्टि से भगवान् महावीर ने कहा—''जीवन और मृत्यु की आकांता नहीं करनी चाहिए ।'' व्यास भी इसी भाषा में बोलते हैं—

१-यजुर्देद-३ । १४४

पश्येम शरदः शतम्।

अदीनाः स्याम शरदः शतम्।

**२-दश**वैकालिक ६।११

सब्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिजिड

३-सूत्र कुनाङ्ग १।१०।२४

नो जीवियं नो मरणाभिकंखी।

"बीवन और मृत्यु का अभिनन्दन मत करों<sup>" १</sup> ।

आचार्य भिक्षु की चिन्तन-दिशा स्वतन्त्र नहीं थी। उनका चिन्तन जेनागमों की परिक्रमा किये चला, पर परिक्रमा का मार्ग उन्होंने विस्तृत बना दिया। उन्होंने कहा—जीवन और मृत्यु अपने आपमें न काम्य है और न अकाम्य। ये परिवर्तन के अवश्यम्भावी चरण हैं। पहले चरण में प्राणी नये जीवन के लिए आता है और दूमरे में नये जीवन के लिये चला जाता है। पुद्गल की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्य। आत्मा की भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य है और न अकाम्य। असंयममय जीवन और मृत्यु अगम्य हैं, सयममय जीवन और मृत्यु अगम्य हैं, सयममय जीवन और मृत्यु अगम्य। निष्कर्ष की भाषा में असंयम अकाम्य है और संयम काम्य। काम्य और अकाम्य सापेक्ष हैं। इनका निर्णय साध्य के आधार पर हो किया जा सकता है।

साध्य दो निमागों में विभक्त है—जीवन या जीवन-मुक्ति। प्रवृत्ति का क्षेत्र है जीवन। उसका स्रोत है रामात्मक या द्वेपात्मक भावया असंयम। मृत्यु जीवन का अनिवाय परिणाम है, इसलिये जो जीना चाहता है, यह गरना भी चाहता है। परिणाम की दृष्टि से यही संगत है। जीव जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता, यह रुचि की दृष्टि से दी संगत हो सकता है। किन्तु रुचि की अपेक्षा आचरण में अधिक बढ़ होता है। अध्रम करनेवाला धर्म का पल चाहता है। आचरण अध्रम का और रुचि धर्म के पल की—यह सध्य है। इसमें विजयी आचरण होता है, वह रुचि को परास्त कर, जीव को अपने पीछे ले चलता है।

सच तो यह है कि को मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं चाहता।
मृत्यु से मुक्ति वहो पा सकता है, जो जोवन में मुक्ति पा सके। इस विवेक के
बाद हम एक बार सिंह विशेषत करेंगे। रुचि की अपेक्षा सत्य यह है कि
जीवन काम्य है, मृत्यु अशास्य। आचरण की अपेक्षा सच यह है कि जिसे
जीवन काम्य है उसे मृत्यु भी काम्य है, और जिसे मृत्यु अकाम्य है, उसे
जीवन भी अकाम्य है। आचार्य भिक्षु ने इस साध्य को कसीटी पर साधन को
परत्या। परत्य का परिणाम उन्होंने इन दाक्दों में रखा—''अध्यातम की
भाषा में जीवन साध्य नहीं है। साध्य है जीवन को मुक्ति, उसका साधन है
संयम। इसल्ये संयम हो काम्य है। असयम जीवन मुक्ति का साधन नहीं है,
इसल्ये वह अकाम्य है। असयत जीवन भी अकाम्य है और उसे चलाने के

१-महाभारत शान्तिपर्वे, २४४।१४:

नाभिनन्देत मरणं, नाभिनन्देत जीवितम्।

माधन भी अकाम्य हैं। संयत जीवन भी काम्य हे और उसे चलाने के साधन भी काम्य हैं। साधन वही होता है जो माध्य के सब्धा अनुकुल हो। जीवन-मुक्ति की साधना तभी हो सकती है जब कि जीवन टिके। जीवन अन्न और पानी के बल पर टिकता है। उनका अर्जन प्रवृत्ति से होता है, इमलिये सब काम्यों का मूल प्रवृत्ति है। इस तर्क के आधार पर जीवन-मुक्ति का साधन, जीवन का साधन, अन्न-पान, और उसका माधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये सब काम्य हैं।

आचार्य मिशु ने इन कारण-परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा—जीवन-मुक्ति का साध्य, संयत जीवन और अस-पान के अर्जन की प्रवृत्ति संयत हो तो यह क्रम नाध्य के अनुकृष्ट है, इसिएए काम्य हो सकता है। जीवन मुक्ति का साध्य, असंयत जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो तो यह क्रम साध्य के अनुकृष्ट नहीं है, इसिएये यह अकाम्य है। साध्य जीवन मुक्ति का न हो, जीवन और अन्न-पान के अर्जन की प्रवृत्ति असंयत हो वह तो अकाम्य है ही। यह दिशा साध्य और साधन दोनों में शुरूप है। आचार्य मिश्नु के धर्म और अधर्म, अहिंसा और हिंसा के पृथककरण की मेद-रेखा यही है। उन्होंने कहा है:

''जीव जोता है, यह अहिंसा या दया नहीं है। कोई मरता है, वह हिंसा नहीं है। मारने की प्रवृत्ति हिंसा है और मारने की प्रवृत्ति का सपम करना अहिंसा है।

उन्होंने दृष्टान्त की भाषा में कहा—चीटो जीवित रहे इमिलये आपने उमें नहीं मारा, यह अहिंसा या द्या है तो ह्या का भोंका आया, चींटी उड़ गई, आपकी द्या भी उड़ गई। किसी का पैर टिका वह मर गई, आपको द्या भी मर गई। जो अहिंसा किसी जीव को जिलाने के लिये होती है वह उसकी मोत के साथ चली जातो है, और जो अपनी जोवन-मुक्ति के लिये होती है वह संयम में परिणत हो जाती है।

अचार्य निक्ष की नापा में सबम और धर्म अगिन्न है। जीवन और मृत्यु की इच्छा अमंबम है, इसलिये वह अधर्म है। वह अहिंसा नहीं है, किन्तु मोह है।

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० ११

जीव जीवं ते दया नहीं, मरं ते हो हिसा मत जांण। मारणवालां ने हिंसा कही, नहीं मारे हों ते तो दया गुण खांण॥

मोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परम्परा का अन्त नहीं होता किन्तु वह बढ़ती ही है ।

मोह मूढ़ मानस का साध्य जीवन बन जाता है। जो जीवन को साध्य मान कर जीता है, वह पवित्रता या संयम को प्रधान नहीं मान सकता। रायम को प्रधानता वही दे सकता है जिसका साध्य जीवन-मुक्ति हो।

एक आदमी लोहे का लाल-लाल तपा हुआ एक गोला संडासी से पकड़ कर लाता है और कहता है—

हे धर्म संस्थापको ! लो इस गोले को एक क्षण के लिए अपनी हथेली में लो । यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढ़ाया परन्तु सबने अपने हाथ पीछे खींन लिए। यह देख उसने कहा---

"ऐसा नयों ? हाथ नयों खींच लिए !"

"हाथ जल उटेंग।"

''न्या होगा जर्लेंगे तो ?''

"वेदना होगो।"

जैसे तुम्हे बेटना होती है वैसे क्या औरों को नहीं होती ?

''मब जीवों को अपने समान समको। सब जीवों के प्रति इसी गज और माप से काम लो ।''

१-अणुकम्पा ढाल ३ दू १

बांछं मरणों जीवणों, तो धर्म तणों नहीं अंस । ए अणुकस्पा काधां थकां वधे कर्म नो बंस ॥

२-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ६०-६४ :

केइ जीव मार्यां मांहे धर्म कहें छं, ते पूरा अग्यानी उधा जी। त्यांने जांग पुरुष मिलं जिण मारग रो, किण विध बोलावं सूधा जी।। लोह नो गोलो अगन तपाए, ते अगन वर्ण करें तातो जी। ते पकड संडासे आयों त्यां पासे, कहें बलतो गोलो थे मालो हाथो जी।। जब पाषंडीयां हाथ पाछो खांच्यो, जब जांण पुरुष कहें त्यांनें जी। ये हाथ पाछो खांच्यों किण कारण, थारी सरधा म राखों छानें जी।। जब कहें गोलो महें हाथे ल्यां तों, महांरो हाथ बलें लागों तापो जी। यो योरो हाथ वालें तिणनें पाप के धर्म, जब कहें उणनें लागों पापो जी।। योरो हाथ वालें तिणनें पाप लागों तो, ओरांने मार्यां धर्म नांही जी। ये सर्व जीव सरोपा जांणों, थे मोच देखो मन मांहि जी।। स्युगडाङ्ग अधेन अठारमें, तिहां भाष गया भगवंतो जी।।

## ः १ : आत्मीपम्य

भगवान् महावीर ने कहा—''सब जीवों को आत्मतुत्य समभो भ'। महात्मा बुद्ध ने कहा—''दण्ड से सब डरते हैं, मृत्यु से सब भय करते हैं। दूसरों को अपनी तरह जान कर, मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए भं। योगीराज कृष्ण ने कहा—''जो योगयुक्त आत्मा हैं, जो सर्वत्र समदर्शी है, वह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रखता है ।''

यह आदर्श वाणी है—साधना के पहले सोपान में आदर्श और व्यवहार का पूर्ण सामजस्य नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और आचरण में विरोध नहीं ही होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य जो कुछ मानता है वही करता है, यह एकान्त सत्य नहीं है। मान्यता यथार्थ होने पर भी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँ या दुर्बलताएँ होती हैं कि मनुष्य मान्यता के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। वीतराग आत्मा के मिद्धान्त और आचरण में कोई विसगति नहीं होती। अवीतगम की पहचान सात बातों से होती हैं (१) वह हिंसा करता है; (२) असत्य बोलता है; (३) अदत्त लेता है: (४) इन्द्रिय-विपयों का आस्वादन करता है; (५) पूजा-सत्कार चाहता है; (६) यह सपाप है, यों कहता हुआ भी उमका आचरण करता है; और (७) कथनी के अनुरूप करणी नहीं करता।

१-दशवैकालिक १०।५

अत्तसमे मनिज्ञ छप्पि काए।

२-धम्मपद् दण्ड वर्ग-१

सब्बे तसंति दंडस्म, सब्बे भायंति मच्चुनो । अत्तान उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये॥

३-गीता -- ६।२६

सर्वभूतस्थमात्मानं, सर्वभूतानि चालनि। ईश्रुते योगयुक्तात्माः सर्वत्र समद्शनः॥

४-ठा० सु० ५५०

सत्तिहिं ठाणेहिं छउमत्थं जाणेजा, तं०-पाणे अइवाएका भवित मुसंवइत्ता भवित अदिन्तमादित्ता भवित सहफरिसरमहवगंधे आसादेता भवित पूतासकारमणुवृहेत्ता भवित इमं सावज्ञन्ति पण्णवेत्ता पिडिमेवेत्ता भवित णो जधावादी तधाकारी यावि भवित । सत्ति ठाणेहिं केवळी जाणेजा, तं०-णो पाणे अइवाइत्ता भवित जाव जधावादी तधाकारी याब भवित । यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति लाने का प्रयत्न हुआ। 'फलस्वरूप हिंमा ने अहिंसा का रूप के लिया। हिंसा उपादेय नहीं है—यह मान्यता पक्ष रहा। जीवन-निर्वाह के लिये हिंसा अनिवार्य है, यह व्यवहार-पक्ष रहा। यह स्पष्ट विसंगति है, इस मिटाने का और कोई मार्ग नहीं सुका, तब ये व्याख्याएँ स्थिर होने लगीं कि

१-अावस्यक हिंसा, दिंसा नहीं है।

२- बहुतों के लिये थोड़ों की हिंसा, हिंसा नहीं है।

3-वड़ों के लिये छोटों की हिंमा. हिंसा नहीं है।

आचार्य भिद्ध ने इस ओर जनता का ध्यान ग्वींचा कि यह दोहरी भूल है। एक तो हिंगा करना और दूसरे हिंसा को अहिंगा मागना। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा—हिंसा कभी और किसी भी परिस्थित से अहिंसा नहीं हो सकती। इनमें पूर्व और पश्चिम की भी दूरी है।

उन्होंने तर्कको भाषामें कहा—आवश्यकता की कोई मीमा नहीं है। आवश्यक हिंसा को अहिंसा माना जाय तो हिंसा कोई रहिंगी ही नहीं। आवश्यकता की मुख्टि, दुर्भलता के तन्त्रों से होती है। वे हिंसा को अहिंसा ने बटल मुक्के इतनी भ्रमता उनमें नहीं है, इसलिए आवश्यक हिंसा भी हिंसा है।

महात्मा गाँधी ने जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है - "श्रडा और कर्म में विरोध किसलिए? विगेव तो अवश्य है ही । जीवन एक भंखना है । इसका ध्येय पूर्णता अर्थात् आत्म-साक्षात्कार के लिये मन्थन करने का है । अपनी निर्वलताओं और अपूर्णताओं के कारण आदर्श की नीचे गिराना नहीं चाहिए। मुक्त में निर्वलता और अपूर्णता होनों है, इसका दुःखड मान मुक्ते हैं । हालांकि बोरमद के लोगों के सामने मैंने अपने सहोदर चृहे, चींचड़ के विनाश का समर्थन किया तथापि मेंने जीव माव के प्रति शास्त्रत प्रेम-धर्म का गुद्ध रूप भी वतलाया। इसका पूर्णता से पालन मुक्ते इन जन्म न हो सके तथापि इस सम्बन्ध की मेरी श्रद्धा तो अधिचल रहेगी ।"

वर्त्तमान का नीति शास्त्र कहता है—''ग्रेटेस्ट गुड ऑफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर"— अधिक से अधिक छोगों का अधिक से अधिक सुख या हित । इसमें विरोधी २-अणुकम्पा ढाल १ गा० ७१:

और वसत में भेल हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेलो जी। ज्यूं पूर्व नें पिछम रो मारग, किण विध खायें मेलो जी॥ २-च्यापक धर्म भावनाः जीवमात्र की एकता पृ० ६, १० हिनों की कल्पना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्यसंख्यकों के बलिदान को उचित माना गया है। इसी सिद्धान्त ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का क्षगड़ा खड़ा किया है। नीति-शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का प्रभाव है। एकतन्त्र की प्रतिक्रिया जनतन्त्र के रूप में हुई। जनतन्त्र का अर्थ है—अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का राज्य और बहुसत के सामने अल्पमत की पराजय। इस भावना का प्रतिविम्च नीति-शास्त्र पर पड़ा और वह सर्वभूत-आत्मभूत की बात भूल गया।

मध्यकालीन धर्मशास्त्र के व्याख्याता भी इस भूल से अपने को बचा नहीं सके । उन्होंने भी बहुमत का साथ दिया। इसलिये आचार्य भिक्षु ने कान्ति के स्वर में कहा—

"बहुतों के हित के लिये थोड़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोषपूर्ण हैं जितना कि थोड़ों के हित के लिये बहुतों को कुचलना। एक आदमी सी रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिये 'ममाई' करता है— एक मनुष्य के शरीर को क्षत-विश्वत कर खून निकालता है। एक आदमी सिंह व कमाई को मारकर अनेक जीवों को मृत्यु के मुँह में जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवालों का श्रद्धा विद्युद्ध नहीं हैं।"

गज्यतन्त्र मे राजा के जीवन का असीम मूल्य था। उसकी या उसके परिवार की इच्छा की बेदी पर मनुष्यों तक की बली हो। सकती थी। एक पौराणिक-क्या के अनुसार एक राजकन्या की इच्छा पर राजा ने वेश्य-पुत्र को मारने की आजा दे दी। प्रमुख नागरिक राजसभा में गए। राजा ने उनकी प्रार्थना के उत्तर में कहा—राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जीएगी वा वेश्य-पुत्र। दोनों एक साथ नहीं जी सकते। राजा ने कहा—आप कहिए, मैं किसे मार्ल ? नागरिक अवाक् हो वापस चले आए। राजकन्या के लिये वेश्य-पुत्र मारा गया।

राज्यसत्ता शक्ति का जाल है। उसमें जो फँसे, उन्होंने इसे क्षम्य मान लिया। पर अहिंसा आत्मा की सहज पवित्रता है। वह एक के लिये दूसरे की बली को कभी भी क्षम्य नहीं मान सकती। जो लोग अहिंसा के क्षेत्र में

१-अणुकम्पा हान्त्र ७ गा० १०,२७

मरता देखी सो रोगला, ममाइ विण हो ते तो साजा न थाय। कोई ममाइ कर एक मिनषरी, सो जणा रे हो साता कीधी बचाय॥ कांड् नाहर कसाइ मारनें, मरता राख्या हो घणां जीव अनेक। जो गिणें दोयांनें सराषा, त्यांरी बिगड़ी हो सरधा बात ववेक॥

राज्यतन्त्र की परम्परा को निभा रहे थे, उनके विरुद्ध आचार्य भिक्षु ने विद्रोह किया। उनकी विद्रोही वाणी ने घोषित किया:

"छोटे जीवों को मारकर बड़ों का पोषण करने को अहिंसा कहते हैं, बे छोटे जीवों के दुश्मन हैं  $^{\circ}$ ।"

उनका दयार्द्र मन कह उटा -''ये छोटे जीव अपने अग्रुभ कर्म भुगत रहे हैं, लोग इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वारा बड़े जीवों के पोषण में पुण्य बतलानेवाले ये भेषधारी और उठ खड़े हुए हैं ।'' छोटे और बड़े जीवों में शरीर और ज्ञान की मात्रा का तारतम्य है। आत्मत्व की दृष्टि से सब जीव समान हैं। अहिंसा और हिंसा की नाप छोटा-बड़ा आकार नहीं हैं। वह राग-द्वेपात्मक प्रवृत्ति के भाव और अभाव से नापी जाती है।

आवश्यक हिंसा, हिंसा नहीं है : बहुतों के लिये थोड़ों को हिंसा, हिंसा नहीं है ; बड़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं है—इन धारणाओं का मूल्य रागात्मक प्रवृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। इसलिये यह सारा हिंसा पक्ष है।

जीय जीव का जीवन है—यह प्राणी की विवशता है पर अहिंसा नहीं है। बहुसंख्यकों के हित के लिये अल्पसंख्यकों का अहित श्रम्य है, यह जनतन्त्र का सिद्धान्त है पर अहिंसा नहीं है।

बड़ों के लिंथ छोटों का बलिदान क्षम्य है, यह राज्यतन्त्र की मान्यता है पर अहिंसा नहीं है।

इन सिद्धान्तों से आत्मीपम्य या सर्वभृतात्मभृतवाद की रीढ़ टूटी है। विवशता, बहुमंख्यक, और अल्पसंख्यक तथा छोटे और बड़े के प्रश्न हिंसा के क्षेत्र में उठते हैं, अहिंसा का स्वरूप इन सभी प्रश्नों में मुक्त है।

आत्मीपम्य के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्न हैं। रागद्वेपात्मक प्रवृत्ति तीव होती है, आत्मीपम्य की बुद्धि मन्द हो जाती है। रागद्वेपात्मक प्रवृत्ति मन्द होती है, आत्मीपम्य की बुद्धि तीव हो जाती है। मनुष्य का जान विशुद्ध होता है तब वह आत्मीपम्य को जानता है। उसकी दृष्टि विशुद्ध होती है तब वह

#### १ त्रतात्रत ढाल ७ गा० ४ :

रांकां में मार धांगा में पोख्यां, एतो बात दीसे घणी गेरी। तिण माहें दुष्टी धर्म बतावें, ते रांक जीवांरा उठया के

#### २-व्रतावत हाल ७ गा० :

पाछिल भव पाप उपाया तिणसूं, ते हूआ एवंद्री पुन परवारी । त्यां रोक जीवां रे उसभ उद्देंसुं, लोकां सहित लागू उठया भेषधारी ॥ आत्मीपम्य में विश्वास करता है। उसका मन विशुद्ध होता है तत्र वह आत्मीपम्य का आचरण करता है।

कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए भी अहिंसा में विश्वास नहीं कर पाते। यह वह स्थिति है जहाँ ज्ञान है पर दृष्टि की ग्रुद्धि नहीं है। कुछ लोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर पाते। यह यह भूमिका है जहाँ ज्ञान और दृष्टि है पर चारित्रिक क्षमता नहीं है।

इन भूमिका भेदों को ध्यान में रखकर ही आचार्य भिक्षु ने हिंसा और अहिंसा, व्यवहार और परमार्थ का विश्लेषण किया।

## ः २ : संसार और मोक्ष

संसार व्यवहार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त भेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा? उसके विना व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना मंसार मिट जाएगा।

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाहता है, मुख चाहता है। उसका साधन अहिंसा है। सब लोग उमीका आचरण करना चाहेंगे। संसार किसी भी समभ्रदार आदमी का साध्य नहीं है। दुःख कोई नहीं चाहता। वह हिंसा से होता है। उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा ब्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क को कसौटी पर आचार्य भिक्षु के अभिमत को कमा तो लोगों को संसार का भविष्य अंधकारमय दीखा।

आचार्य मिक्षु ने उसे उक्त मेदों के आधार पर मुलभाया। उन्होंने कहा—हिंसा और अहिंसा का सिद्धान्त मोहाणुओं की सिक्रयता और निष्क्रयता पर अवलिम्बत है। मोहाणु मनुष्य को पदार्थ की ओर आकृष्ट करने हैं। उनकी मात्रा अधिक होती है तब वे आत्मा के सहजभाव को निर्जीव बना देते हैं। जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं। उनके लिये हिंसा की जाती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा और अनेक लोगों को यह कहते सुना होगा कि बुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति मोहाणुओं की सिक्रयता से बनती है। उनकी सिक्रयता के लिये कठोर साधना अमेक्षित है। इसलिये व्यवहार की विश्वञ्चलता के काल्पनिक भय से अहिंसा की यथार्थता को बदलने की आवश्यकता नहीं है। संसार किमी का भी साध्य नहीं होगा, सब लोग अहिंसा का आचरण करना चाहेंगे—यह तर्क हो सकता है वस्तुस्थिति नहीं। दुःख काई नहीं चाहता, यह आप और हम सब मानते हैं। अपराधी भी दुःख के लिये अपराध नहीं करता है पर उसका परिणाम

सुग्व नहीं है। जीवन-मुक्ति की दृष्टि से देखा जाये तो भोग भी अपराघ है। भोगी दुःख के लिये भोग नहीं करता होगा पर भोग का परिणाम सुग्व नहीं है। साध्य की प्राप्ति केवल मान्यता से नहीं किन्तु आचरण की पूर्णता से होती है। भोग का परिणाम संसार है। इसलिये भोग-दशा का साध्य संसार ही होगा।

भोगासक्त लोग यथेष्ठ मात्रा में अहिंसा का आचरण करना चाहते भी नहीं और यदि चाहें तो कर नहीं सकते। आसक्ति और अहिंसा के मार्ग दो हैं।

अहिंमा के फूल सुकुमारतम हैं। ये शक्ति के धारो में पिरोये नहीं जा सकते।

## : ३ : बल-प्रयोग

एकेन्द्रिय को मारकर पञ्चेन्द्रिय का पोपण करने में लाम है, किसी ने कहा। आचार्य मिश्रु बोले—किसी त्यक्ति ने तुम्हारा तीलिया छीनकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसमे लाम है या नहीं ? एक व्यक्ति ने गेहूं के कोठों को लूट लिया, उसमे लाम है या नहीं ?

वह बोला-नहीं ।

आचार्य-स्यों ?

वह बोला-उनके खामी के मन बिना दिया गया, इसलिए।

आचार्य—एकेन्द्रिय ने कब कहा कि हमारे प्राण छट कर दूसरों का पोषण करना। यह बलात्कार है, एकेन्द्रिय की चोरी है। इसलिए एकेन्द्रिय को भार पञ्चेन्द्रिय का पोषण करने में धर्म नहीं हैं।

## ः ४ ः हृदय-परिवर्तन

मनुष्य की प्रवृत्ति के निमित्त तीन हैं—शांक्त, प्रभाव और महजवृत्ति । सत्ता से शिक्त, मम्बन्ध से प्रभाव और हृदय-परिवर्तन से सहजवृत्ति का उदय होता है। शक्ति गज्य संस्था का आधार है। प्रभाव समाज संस्था या भौतिक जीवन का आधार है। सहजवृत्ति हृदय की पिवत्रता का आधार है। शक्ति से प्रेरित हो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। प्रभाव से प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह कार्य मुफ्त करना चाहिए। सहजवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य सोचता है कि यह कार्य करना मेरा धर्म है। सब लोग अहिंसक या मोक्षार्थी हो जाएँ यह कल्पना ठीक है पर सबको अहिंसक या मोक्षार्थी हो जाएँ यह कल्पना ठीक है पर सबको अहिंसक या मोक्षार्थी वना देंगे यह शक्ति का सुत्र है। हमें यह मानने में कोई आपित्त नहीं होगी

१-दृष्टान्तः २६४:

कि शक्ति के धागे में सबको एक साथ बाँधने की क्षमता है। पर उससे व्यक्ति के स्वतन्त्र मनोभाव का विकास नहीं होता। वह व्यक्ति-व्यक्ति की चारित्रिक अयोग्यता का निदर्शन है। आपसी सम्बन्धों से प्रभावित होकर जो अहिंसक वनता है वह अहिंसा की उपासना नहीं करता। वह सम्बन्धों को बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रभाव मनुष्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की न्यूल रेखा है, इसल्ये उसमें स्थायित्व नहीं होता।

मोहाणुओं व पदार्थीं से प्रभावित व्यक्ति जो कार्य करते हैं उनके लिये हम अहिंसा की कल्पना ही नहीं कर सकते। शक्ति के हवाव और बाहरी प्रभाव में रिक्त मानस में जो आत्मीपम्य का भाव जागता है वह हृद्य-परिवर्तन है। हृदय वही होता है, उसकी वृक्ति बदलती है, इसलिये उसे हृदय-परिवर्तन यहा जाता है। शक्ति और प्रभाव से हबकर जो हिंसा से बचा जाता है, वह हिंसा का प्रयोग भले न हो किन्तु वह हृदय की पवित्रता नहीं है, इसलिये उसे हृदय-परिवर्तन नहीं कहा जा सकता।

अहिंमा का आचरण वहीं कर सकता है जिसका हृदय बदल जाय। अहिंमा का आचरण किया जा सकता है किन्तु कराया नहीं जा सकता। अहिंसक वहीं हा सकता है जो अपने को बाहरी वाताबरण से सबंधा अप्रभावित रख सके। बाहरी बाताबरण से हमारा तात्पर्य शक्ति, मोहाणु और पदार्थ से हैं। इनमें से किमी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं बच सकती।

आक्रमण के प्रति आक्रमण और शक्ति-प्रयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग कर हम हिंसा के प्रयोगात्मक रूप की टालने में सफल हो सर्के—यह संभव है। एर वैसा कर हम हृदय को पिंचल कर सर्के या करा सर्के यह संभव नहीं। आचार्य मिक्षु ने कहा—शक्ति के प्रयोग से जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, एर वह अहिंसा नहीं है।

अहिंसा का अंकन जीवन या मरण से नहीं होता. उसकी अभिव्यक्ति हृदय की पवित्रता से होती है ।

अनाचार करनेवाले को समभा-बुभाकर अनाचार से बुड़ाना, यही है अहिंसा का मार्ग । अहिमा और वध सर्वथा एक नहीं है। अहिंसक के द्वारा भी किंचित अग्रक्य कोटि का वध हो सकता है किन्तु यदि उसकी प्रश्नति संयम-मय हो तो वह हिंसा नहीं होती। वध को बल प्रयोग से भी रोका जा सकता है किन्तु वह अहिंसा नहीं होती। अहिंसा तभी होती है जब हिंसा करनेवाला

१-अणुकम्पा ढाळ ६ गा० १५ :

द्व देवा गांम जलायवो, इत्यादिक हो मावद्य कार्य अनेक। ए सर्व छोड़ावें समकायनें, सगलां री हो विध जांणो तुमें एक॥

समभान्यभकर उसे छोड़ता है। आचार्य भिक्ष ने कहा—प्रेरक का काम हिंसक को समभाने का है। अहिंसा के क्षेत्र में वह यहीं तक पहुँच सकता है। हिंसा तो तब छूटेगी जब हिंसा करनेवाला उसे छोड़ेगा ।

#### : ५ : साध्य-साधन के बाद

साध्य और साधन एक ही है, यह मुनकर सम्भव है कि आप पहले क्षण असमञ्जस में पड़ जाय । तर्क-शास्त्र आपको कार्य-कारण में भेद बतलाता है । वहीं धारणा आपकी साध्य और माधन के बारे में होगी। दो क्षण के लिये आप तर्क-शास्त्र को भुला दीजिए। अभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हृटय-परिवर्तन का अर्थ ही आध्यात्मिकता है।

दिन हो या रात, अकेला हो या परिपद् के बीच, सोया हुआ हो या जागृत, प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहता है, वह आध्यात्मिक है और इर रहने की वृत्ति ही अध्यात्म है।

आध्यात्मिक जगत का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी वही है। आत्मा की अपवित्रता कभी भी आत्मिक पवित्रता का साधन नहीं वन सकती। पहले क्षण का साधन दूसरे क्षण में साध्य बन जाता है और वही उसके अगले चरण का साधन बन जाता है। पहले क्षण का जो साध्य है वह अगले क्षण के लिये साधन है। पवित्रता ही साध्य है और वही साधन।

साध्य और साधन की एकता के विचार को आचार्य मिश्रु ने जो मेंडान्तिक रूप दिया वह उनसे पहले नहीं मिलता। ग्रुड माध्य के लिये साधन भी ग्रुड होने चाहिएँ, इस विचार की उनको भाषा मे जो अभिव्यक्ति मिली वह उनसे पहले नहीं मिली। साध्य और साधन की सिद्धि का सिद्धान्त अब राजनीतिक चर्चा में भी उतर आया है। एभा गोल्डमेन ने, जिसके विचार बंदे ही कन्तिकारों कहे जाते हैं, हाल में लन्दन में एक भाषण में कहा था— ''मबसे हानिकारक विचार यह है कि यदि साध्य ठीक है तो उसके लिये हर तरह के साधन ठीक समके जाएँगे। अन्त में साधन ही साध्य अन जाते हैं और असली साध्य पर हिंग्ड हो नहीं जाती।'' स्वयं ट्राटस्की ने लिखा है— ''जिसका लक्ष्य साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। किन्तु शायद उसने यह नहीं समका कि साधन का कितना बद्धा प्रभाव साध्य पर

१-अणुकम्पा ढाल ८ गा० ४१:

त्यांसूं सरीरादिक रोसंभोग टालेंन, ग्यांनादिक गुण रो राखें भेलापो। उपदेस देइ निरदावे रहिणो, पेंलो समके नें टाले तो टलसी पापो॥

पड़ता है। बुरे साधनों से तो बुरा साध्य ही प्राप्त होगा, इसिलये चाहे जैसे साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कभी उचित नहीं हो सकता?।

आचार्य मिक्षु ने दो शताब्दी पूर्व कहा था—गुद्ध साध्य का साधन अगुद्ध नहीं हो सकता और गुद्ध साधन का साध्य अगुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष साध्य है और उसका साधन है संयम। वह संयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति छड्डुओं के लिये तपस्या करते हैं वे कभी भी धर्मी नहीं हैं और इस उद्देश्य से तपस्या करनेवालों को जो छड्डु खिलाते हैं वे भी धर्मी नहीं हैं?

जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है—''गॉधी जी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी या फिर से याद कराई कि हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, स्योंकि जैसे हमारे साधन होंगे, बैसे ही हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे।

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ व्यावहारिक राजनीति माल्स पड़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते, बे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं और उनसे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं 371

"जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं।" इसका उदाहरण आचार्य मिश्रु ने प्रस्तुत किया है। देव, गुरू, और धर्म की उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अहिंसा। किन्तु जो व्यक्ति हिंसा के द्वारा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से भटक जाता है। जो हिंसा के द्वारा धर्म करना चाहता है वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यस्टिष्ट वह है जो धर्म के लिये हिंसा नहीं करता ।

१-अहिंसा की शक्ति ( रिचर्ड० वी० घेग ) ए०-६०

२ बारह व्रत की चौपइ ढा० १२ गा० २१-२२

ते तो अरथी छे एकन्त पेट रा, ते मजूरिया तणी छे पात जी। त्यारा जीवरो कारज सरे नहीं, उछटी घाळी गळा मांहि रानजी॥ ३-राष्ट्रपिता (पं० जवाहरळाळ नेहरू) पृ०३६

४-त्रतात्रत ढाल १ गा० ३५,३७ :

देव गुर धर्म नें कारण, मृह हणें छकायो रे। उल्टा परीया जिण मार्ग थी, कुगुरा दीया बंहकायो रे॥ बीर कह्यो आचारंग माहे, जिण ओळखीयो तत सारो रे। समदृष्टी धर्म नें कारण, न करें पाप ळिगारो रे॥

लोहू से लिपटा हुआ पीताम्बर लोहू से साफ नहीं होता। इसी प्रकार रिसा से हिंसा का शोधन नहीं होता?।

वर्तमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं। साम्यवादी और इतर-साम्यवादी। जनता का जोवनस्तर ऊँचा करना—दोनों का लक्ष्य है। पर पढ़ितयाँ दोनों की भिन्न हैं।

साम्यवादी विचारधारा यह है—लक्ष्य की पूर्ति के लिये साधन की शुद्धि का विचार आवश्यक नहीं है। लक्ष्य यदि अच्छा है तो उमकी पूर्ति के लिये वृंगे सालनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए। एक बार थोड़ा अनिष्ट होता है और आगे इंप्ट अविक होता है?। गांधीवादी विचार यह है कि जितना महत्व लक्ष्य का है उतना ही साधन का। लक्ष्य की पूर्ति येन केन प्रकारण नहीं किन्तु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए।

आचार्य मिश्रु के समय में भी साधन गृद्धि के विचार को महत्व न देने वाली मान्यता थी उसके अनुयायी कहते थे—प्रयोजनवहा धर्म के लिये भी हिंसा का अवलम्पन लिया जा सकता है। एक बार थोड़ी हिंसा होती है, किन्तु आगे उससे बहुत धर्म है।

आचार्य भिक्षुने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा—बाद में घर्म या पाप होगा, इससे वर्तमान अच्छा या द्वरा नहीं बनता। कार्य की कमीटी वर्तमान ही है। कुछ जैन लोग दूसरों को लड्डू विलाकर उनमें तपस्या कराते थे। उनका विश्वास था कि ये उपयास करेंगे उसमें हमें धर्म होगा। आचार्य भिक्षु इस अभिमत के आलोचक थे। उनका मिहान्त था कि पीछे जो करेगा उसका पल उसे होगा किन्दु लड्डू विलाने में धर्म नहीं है ।

## १-त्रतात्रत ढाल १ गा० ३६ :

लोही खरड्यों जो पितंबर, लोही सूं केम घोवायो रे। तिम हिंसा में धर्म कीयां थो, जीव उजलो किम थायो रे॥ २-व्रतावृत ढाल १ गा० ४०:

कहे मे पाप करां थोड़ो सो, पछे होसी धर्म अपारो रे। सावद्य कांम करां इण हेतें, तिणथी खेवो पारो रे॥

३-वारह व्रत ढाल ७ गा० २६,३० :

कोई कहै लाडू खवायां धर्म, वो तप करें तिणसे म्हांरा कटसी कर्म। तिणसे महें ओरांने लाडू खवावां, लाडूवां साटें महें उपवास करावां॥ पाछें तो वो करसी सो उणने होय, पिण लाडू खवायां धर्म नहीं कोय। लाडू खवायां तो एकान्ति पाप, श्रीजिन सुखसे भारूयो छै आप॥ आगे धर्म करेगा इसिल्ये वर्तमान में उसके लिये साध्य के प्रतिकृष्ठ साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसंगत नहीं। दया उपादेय तत्व है। अहिंसा का पालन वहीं कर सकता है, जिसका मन दया से भीगा हुआ हो। पर साधन की विकृति से दया भी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा रहा है। दूसरे के मनमें मूली के जीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने बल-प्रयोग किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से छीन ली। दया का यह साधन छुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता है जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का भाव हो; और अहिंसक भी वही होता है जो अहिंसा का पालन करे; जिसके मनमें अहिंसा का भाव हो। बलात् किसी को हिंसक या अहिंसक नहीं बनाया जा सकता। भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बलात् किसी के मोगों का विच्छेद करता है, तो वह अधर्म करता है?।

जिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है उपदेश । और जिसके लिये दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिये दया का माधन है हृदय-परिवर्तन । आत्मवादी का साध्य है मोध—आत्मा का पूर्ण विकास । उसके साधन हैं सभ्यक दर्शन, नम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र । अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि को सम्यक्दृष्टि और असयमी को सयमी बनाना साध्य के अनुकल है ।

### १-व्रताव्रत डाल १ गा० ३३, ३४:

मूला गाजर ने काचो पांणी, कोइ जोरी दांव ले खोसी रे । जे कोइ वस्त छोड़ावें विना मन, इण विध धर्म न होसी रे ॥ भोगीना कोइ भोगज कंध, वलं पाडें अन्तरायों रे । माहा मोहणी कर्मज बांधे, दसाश्रतखंध माहि बनायों रे ॥

२-(क)-तत्वाथ सूत्र १।१

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः

(ख)-अणुकम्पा डाल ४ गा० १७ :

ग्यांन दर्शन चारित्र तप विनाः और मुक्ति रो नहीं उपाय हो। क्रोडा मेला उपगार संसार नाः तिणथी सदगति किण विध जाय हो॥ ३-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १६-२०:

अग्यांनी रो ग्यांनी कीयां थकां, हुवो निश्चं पेलारो उधार हो । कीयों मिथ्याती रो समकती, तिण उतारीयों भवपार हो ॥ असंजती ने कीयों संजती, ते तो मोक्ष तणा दलाल हो । तपसी कर पार पोहचावीयों, तिण मेटया सर्व हवाल हो ॥ यह साध्य और साधन की संगति है। इनकी विसंगति तब होती है जब या नो साध्य अनात्मिक होता है या साधन। यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर, भूठ बोलकर, चोरी कर, मेथुन सेवन कर और धन देकर इसी प्रकार अठारह पापों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है, नो यह जीव-रक्षा का सही तरीका नहीं है। यदि हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में थोड़ा पाप और बहुत धर्म हो, थोड़े या छोटे जीव मारे जायँ वह थोड़ा पाप और बहुत या बड़े जीवों की रक्षा हुई वह बहुत धर्म हो तो फिर असत्य आदि सभी अकृत्य कार्यों के द्वारा ऐसा होगा। हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और धर्म दोनों माने जायँ तथा रोप अकृत्य कार्यों के द्वारा जीव-रक्षा करने में कोरा पाप माना जाय यह न्याय नहीं हैं

एक जीव को मार दूसरे जीव की रक्षा करना, यह सूत्र में कहीं नहीं कहा गया है। यह भगवान् की वाणी नहीं है ।

अग्रुद्ध साधन की आलोचना करने हुए म० गाधी ने लिखा है—"यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अहिंसावादी किसी को मार डाल । उसका रास्ता तो बिल्कुल सीधा है। एक को बचाने के लिये वह दूसरे की हत्या नहीं कर सकता ।" जैन-धर्म की दया का रहस्य है—दुराचारी को समका-बुकाकर

#### १-अणुकम्पा ढाल ७ गा० २१-२४ :

जीव मारे मुठ बांछनं चोरी करने हो पर जीव वचाय। वले करे अकार्य एहवा, मरता राख्या हो मैथून सेवाय।। धन दे राखें पर प्रांण नें, क्रोधादिक हो अठारें सेवाय। ए सावद्य कांम पोंतें करी, पर जीवांनें हो मरता राखं ताय।। जों हिंसा करे जीव राखीयां, तिण में होमी हो धर्म नें पाप दोय। तों इम अठारेंड जांणजों, ए चरचा में हो विरलो सममें कोय।। जों एकण में मिश्र कहें, सतरां में हो भाषा बोलें और। उंधी सरधा रो न्याय मिलें नही, जब उलटी हो कर उठे मोड़।। र-अणुकम्पा ढाल ७ गा० २४:

जीव मारें जीव राखणा, सुत्तर में हो नहीं भगवंत वेंण। इंधो पंथ कुगुरे चलावोयो, सुध न सूक्तें हो फूटा अन्तर नेंण॥ ३-हिन्द स्वराज्य पृ० ७५-७६ सदाचारी किया जाय। यदि कोई चोर, हिंमक, न्यभिचारी है तो उसे उपदेश देकर अधर्मी से धर्मी बनाया जाय। °

महात्मा गांधी के शब्दों में उसका (अहिंसक का) कर्तव्य तो सिर्फ विनम्रता के साथ समभाने-बुभाने में हैं? । यदि एक अशुद्ध साधन का प्रयोग किया जाय तो फिर नियन्त्रण की शृंखला दीली हो जाती है।

आचार्य भिक्षु ने इस तथ्य को इन शब्दों में व्यक्त किया हैं—'दो बेश्याएँ कसाईखाने मे गईं, जीवों का संहार होते देख उनका मन अनुक्रम्पा से भर गया। दोनों ने दो हजार जीवों को बचाने का संकल्प किया। एक ने अपने आभूषण दिये और जीवों की रक्षा की, और दूसरी ने अनाचार का सेवन किया और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर जीवों की रक्षा करना, यह अहिंसा का ग्रेड साधन नहीं है। यदि इसे प्रयोजनीय माना जाय नो अनाचार सेवन कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तात्विक आधार नहीं गहता ।

# ः ६ : धन से धर्म नहीं

धन से धर्म नहीं होता, यह वाणी साधन-ग्रुद्धि की भूमिका पर ही आलोकित हुई। मृतु ने अपने पुत्रों से कहा था— जिनके लिये लोगतप

#### १-अणुकम्पा ढाल ५ गा० ५ :

चोर हिंसक नें कुसीछीया, यारें ताई रे दीधो साधा उपदेस। त्यांनें सावद्य रा निरवद कीया, एहवो छे हो जिण दया धर्म रेस ॥ २ हिन्द स्वराज्य प्र० ७६

३ अणुकम्पा डाल ७ गा० ५१-५४ :

दोय वेस्या कसाइ वाडें गईं, करता देख्या हो जीवारा संघार । दोनं जण्या मती करी, मरता राख्या हो जीव एक हजार ॥ एकण गेंहणो देइ आपणों, तिण छडाया हो जीव एक हजार ॥ दूजी छोडाया इण विधें, एकां दोयां हो चोथो आश्रव सेवार ॥ एकणने पापंडी मिश्र कहें, तो दूजी नें हो पाप किण विध होय । जीव बरोबर बचावीया, फेर पडीयों हो ते तों पापमें जोय ॥ एकण सेवायो आश्रव पांचमों, तो उण दूजो हो चोथो आश्रव सेवाय । फेर पडयों तों इण पाप में, धर्म होसी हो ते तो सरीषो थाय॥ करते हैं बे धन, स्त्रिया, स्वजन और कामभोग तुम्हारे अधीन हैं, फिर किस-लिए तुम तप करना चाहने हो ।

भृगु पुत्रों ने कहा—पिता ! धर्माचरण में धन, स्त्री, स्वजन और काम-मोगों का क्या प्रयोजन है ? धर्म की आराधना में इनका कोई अर्ध नहीं है। इम श्रमण बनेंगे और अप्रतिबद्ध विहारी होकर धर्म की आराधना करेंगे?।

आचार्य मिश्रु ने इसी को आधार मानकर कहा—देव, गुरु और धर्म ये तीनों अनमोल हैं। इन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता। जो धन के द्वारा मांक्षधर्म की आराधना बतलाने हैं, वे लोगों को फन्दे में डालने हैं । उस समय ऐसो परम्परा हो चली थी कि जैन लोग कमाईखाने में जाने और कसाइयों को धन देकर बकरों को 'अमिरियां करवाने—खुड़वाने। आचार्य मिक्षु ने इस परम्परा की इसलिये आलोचना की कि यह दया का सही तरीका नहीं हैं। उन्होंने कहा—कमाई को समका-चुकाकर हिंसा से विरत किया जाए, दया का सही साधन वही है।

चिन्तन की दो घाराएँ हें — लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक घारा का जो साध्य है वह आध्यात्मिक धारा का नहीं है और साधन भी दोनों के भिन्न हैं। पहली का साध्य है जीवन का अभ्युद्य, और दूसरी का साध्य है आत्मा की मुक्ति। अभ्युद्य पदार्थों की हुद्धि से होता है और मुक्ति उनवे त्याग में होती है। अभ्युद्य का साधन है पिखह। परिग्रह के लिये हिसा

१-उत्तराध्ययन-१४।१६

धणं पभूयं सह इत्थियाहि सयणा तहा कामगुणा पगामा। नवं कए तप्पश्च जस्म लोगो तं सन्वंसाहीणमिहेव तुब्सं॥ २-उत्तराध्ययन-१४॥१७

घणेण कि धम्मधुराहिगारे संयर्णण वा कामगुणेहि चेव। समणा भविस्सामु गुणोहधारीः, वहिविहारा अभिगम्म भिष्यवं॥ ३-अणुकम्पा ढाळ ७ गा० ६३-६४:

त्रिविधे त्रिविधे छकाय हणवी नहीं, एह्वी छं हो भगवन्त री वाय। मोल लीयां धर्म कहें मोक्षरो, ए फंट मांडयो हो कुगुरां कुबद चलाय॥ देवगुर धर्म रतन तीनं, मुत्तर में हो जिण भाष्या अमोल। मोल लीयां नहीं नीपजं, साची सरधो हो आंख हियारी खोल॥

करनी होती है। मुक्ति का साधन है त्याग। ममत्व का त्याग पदार्थ का त्याग और अन्त में शरीर का त्याग। त्याग और अहिंसा में उतना ही सम्बन्ध है, जितना योग और हिंसा में है। यदि हम दोनों धाराओं के साध्यों और साधनों को अलग-अलग समभते हैं, तो हम बहुत सारी उलभनों से बच जाते हैं और उन्हें मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलभ जाते हैं और धर्म विकृत हो जाता है।

आचार्य मिधु ने कहा—धर्म के साधन दो ही हैं—संवर और नर्जरा या त्याग और तपस्या। यदि धन के द्वारा धर्म होता तो महावीर की धर्म-देशना विफल नहीं होती! भगवान् को वैशाख शुक्ला १० को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभा में केवल देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं था। भगवान् ने धर्म देशना दी। देवताओं ने धर्म अंगीकार नहीं किया। कोई साधु या श्रावक नहीं बना, इसलिए माना जाता है कि भगवान् की पहली देशना विफल हुई । यदि धन में धर्म होता तो देवता भी धर्म कर लेते। भगवान की वाणी को विफल नहीं होने देते। देवताओं से व्रतों का आचरण होता नहीं और धन से धर्म नहीं होता, इसलिए भगवान् की वाणी विफल हुई ।

भगवान् की वाणी तत्र सफल हुई जब भनुष्यों ने व्रत ग्रहण किया, साधु और श्रायक बने ।

धन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की क्षमता उसमें नहीं है। कोई समर्थ व्यक्ति किसी दरिद्र को धन देकर सुन्ती बना देता है, यह सांसारिक उपकार है। सांसारिक उपकार से संसार की परम्परा

#### १-अणुकम्पा ढाल १२ द० ६ :

देवतां आगें वांणी दागरी, थित सावववा कांम। कोइ साध श्रावक हुवो नहीं, तिणसूं वांणी निरफल गई आंम॥

#### २-अणुकम्पा ढाल १२ द् ६, ७:

जो धन थकी धमं नीपजें, तो देवता पिण धमं करंत। वीर वांणी सफछी करें, मन मांहें पिण हरप धरंत॥ वरत पचलाण न हुवें देवतां थकी, धन सूं पिण धमं न थाय। तिणसूं वीर वांणी निरफछ गई, तिणरो न्याय सुणो चित्त ल्याय॥

चलती है और आध्यात्मिक उपकार से संसार का अन्त होता है अर्थात् मुक्ति होती है। साध्य वही संघता है जिसे अनुकूल साधन मिले ।

कोई लाखों रुपये देकर मरते हुए जीवों को लुड़ाता है, यह संसार का उपकार है। यह आपका सिखाया हुआ धर्म नहीं है। इससे आत्ममुक्ति नहीं होती ।

आचार्य भिक्षु के चिन्तन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, बल-प्रयोग और असंयम का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक तत्त्व नहीं हैं इसलिये मोक्ष के साधन भी नहीं हैं।

अपरिग्रह, दृदय-परिवर्तन और संयम का अनुमोदन—ये अहिंसात्मक तत्व हैं, इसलिए ये मोक्ष के साधन हैं।

आचार्य भिक्षु ने अहिंसा या दया के बारे में जो चिन्तन दिया, वह बहुत ही विशाल है। उसके कई पहलू हैं। पर उसका मुख्य पहलू साध्य-साधन की चर्चा है। आचार्य भिक्षु के समूचे चिन्तन को हम एक शब्द में बाधना चाहें तो उसे ''साध्य-साधनवाद'' कह सकते हैं।

१-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ३-५

संसार तणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चंइ संसार वधतो जाणों। मोक्ष तणों उपगार करें छें, तिणरे निश्चंइ नेडी दीसे निरवाणों।। कोइ दलदरी जीवनें धनवंत कर दें, नव जातरो परिप्रहों देंइ भरपूर। वले विविध प्रकारे साता उपजावें, उणरो जावक दलदर कर दें दूर॥ छकाय रा शस्त्र जीव इविरती, त्यांरी साता पृछीनें साता उपजावें। त्यांरी करें वीयावच विविध प्रकारें, तिणनें तीधंकरदेव तों नहीं सरावें॥ २-व्रताव्रत ढ़ाल १२ गा० ५

कोइ जीव छुडावें छाखां दाम दे, ते तो आपरो सीखायों नहीं धर्म हो। आ तो उपगार संसार नों, तिणसूं कटता न जाण्यां आप कर्म हो॥

#### अध्याय ४

# मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप

## ः १ : चिन्तन के निष्कर्ष

जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है उतना उसके आशय को समभने का नहीं होता। जितना प्रयत्न लिखने का होता है उतना तथ्यों के यथार्थ संकलन का नहीं होता। अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है, उतना दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता। गहरी डुबकी लगानेवाला गोताखोर जो पा सकता है, वह समुद्र की भाँकी लगानेवाला नहीं पा सकता।

आचार्य भिक्षु के विचारों की गहराई विहंगावलोकन से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जो व्याख्याएँ दीं वे व्यावहारिक जगत को कैसी ही क्यों न लगी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है। दृष्टान्त और निगमन—तस्व को सरल टंग से समभाने के लिये होते हैं। इनका प्रयोग मन्द बुद्धिवालों के लिये होता है। इनके द्वारा उलकों भी बढ़ती हैं। सिद्धान्त की रोचकता और भयानकता जैसी इनके द्वारा होती है, वैसी उसके स्वरूप में नहीं होती।

पक्ष और विषक्ष दोनों कोटि के दृष्टान्तों को छोड़कर सिद्धान्त की आत्मा का स्पर्श किया जाय, तो आचार्य भिक्षु की सिद्धान्त वाणी के मौलिक निष्कर्ष ये हैं:

- (१) धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता।
- (२) अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती।
- (३) बड़ों के लिये छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं है।
- (४) गृहस्थ और साधु का मोक्ष धर्म एक है।
- (५) अहिंसा और दया सर्वथा एक हैं।
- (६) हिंसा से धर्म नहीं होता।

- (७) लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है।
- (८) आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है ।

ः २ : मिश्र धर्म

कई दार्शनिकों की मान्यता है कि बनस्पति आदि एकेन्द्रियबाले जीवों के घात में जो पाप है, उससे कई गुणा अधिक पुण्य मनुष्य आदि बड़े प्राणियों के पोषण में है। एकेन्द्रिय की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय जीव बहुत माग्यशाली हैं। अतः बड़े जीवों के मुख के लिये छोटों का घात करने में दोप नहीं हैं ।

किन्तु हिंसा की करणी में दया नहीं हो सकती और दया की करणी में हिंसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार धूप और छाँह भिन्न हैं उसी प्रकार दया और हिंसा भिन्न हैं ।

दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो सकती है, पग्नु दया में हिंसा की मिलावट नहीं हो सकतो। पूर्व और पश्चिम के मार्ग कैसे भिल सकते हैं <sup>3</sup> ?

विश्व की व्यवस्था बहुत विचित्र है। इसमें मिलने और तिलुइने की व्यवस्था भी है। सब तस्व नहीं मिलने-बिलुइने हैं। केवल पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मिलता है, बिलुइता है।

दूसरे महायुद्ध के बाद मिलों की मात्रा बढ़ी है। यातायात की सुविधाएँ बढ़ी हैं। पर्यटन बढ़ा है। एक देश के लोग दूसरे देश के लागों से अधिक मिलते-जुलते हैं। यह मिलन ही नहीं बढ़ा है, किन्तु वैंसा मिलन भी बढ़ा है जो नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकर है। खाद्य में मिलायट होती है, दूध में, घी में, औपिब में, और भी न जाने किन-किन पदार्थों में क्या-क्या मिलाया जाता है।

१-अणुकम्पा ढाल ६ गा० १६-२०:

केई कहें म्हें हणां एकेंद्री, पंचिद्री जीवां रे ताईं जी।
एकेंद्री मार पंचिद्री पोष्यां, धर्म घणों तिण मांहिं जी।
एकेंद्री थी पंचिद्रीना, मोटा घणा पुन भारी जी।
एकेंद्री मार पंचिद्री पोष्यां, म्हांने पाप न लागं लिगारी जी।।
२-अणुकम्पा ढाल गा० ७०:

हिंसा री करणी में दया नहीं छ, दयारी करणी में हिंसा नांहो जी। दया ने हिंसा री करणी छ न्यारी, ज्यूं तावड़ों ने छांही जी॥ ३-अणुकम्पा ढाल ६ गा० ०१

और वसत में भेळ हुवें पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेळो जी। इयूं पूर्व ने पिछम रो मारग, किण विध खार्य मेळो जी॥

आचार्य मिक्षु के जमाने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था। खाद्य शुद्ध मिलता था। घी भी शुद्ध मिलता था। औषधि लेनेवाले लोग कम थे। दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है पर आज जंसी व्यापक शायद नहीं थी। ऐसा क्यों होता है ? यह प्रश्न है और इसल्ये महत्त्वपूर्ण है कि धर्मप्रधान देशमें ऐसा क्यों होता हैं ? यहाँ इसकी लम्बी चर्चा में नहीं जाना है। संक्षेप में इतना ही वस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है, जब धर्म रूढ़ि बन जाता है तब ऐसा होता है, और जब धर्म पूजा जाता है तब ऐसा होता है।

आचार्य मिश्रु के सामने धर्म और अधर्म की मिलावट का प्रश्न था। यह प्रश्न कोई नया नहीं था। याज्ञिक लोग यज्ञ में धर्म और पाप दोनों मानते थे। उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुण्य होता है। और पशु वध में पाप । यज्ञ में पाप थोड़ा होता है और पुण्य अधिक। कई जैन भी मानने लगे कि दया की भावना से जीवों को मारने में पाप और धर्म दोनों होते हैं। बड़े जीव पर दया होती है यह धर्म और छोटे जीव की घात होती है वह पाप है। धर्म अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है?।

असंपति को दान देने में धर्म-अधर्म दोनों होते हैं। यह मिश्रदान का सिद्धात हैं । खाद्य-पेय में मिलावट का विरोध अणुवत के माध्यम से आचार्य श्री तुल्सी कर रहे हैं। धर्म और अधर्म की मिलावट का विरोध तेरापन्थ के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने किया। उन्होंने कहा—प्रवृति के स्रोत दो है—रागद्व षात्मक भाव—और वैराग्य भाव। पहले स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति अमम्यक् या अधर्म और दूसरे स्रोत से प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक् या धर्म कहलाती है ४। अधर्म और धर्म की करनी अलग-अलग है। अधर्म

१-सांख्य तत्त्व कीमुदी पृ० २८,३१
२-निह्नवरास ढाल ३ दृ० २
कहें दया आंण नं जीव मारीयां, हुवं छें धर्म ने पाप।
ए करम उदे पंथ काढ़ीयों, भगवंत वचन उथाप॥
३-निह्नवरास गा० १४५:
एक करणी करें तेह में, नीपनों कहें छें धर्म ने पाप कें।
एह्वी करें छें परूपणा, मिश्र दांन री कीधी छें थाप कें॥
४-न्नतान्नत ढा० १२ दू२:
दोय करणी संसार में, सावध निरवध जाण।
निरवद करणी में जिण आगना, तिण सूं पामें पद निरवाण॥

करने से धर्म नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता । एक करनी में दोनों नहीं हो सकते । धमं और अधर्म ये दो ही मार्ग हैं। तीसरा कोई मार्ग नहीं है ।

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक व्यक्ति नदी के जल में खड़ा है। सिर पर धूप है। पैरों को ठंडक लग रही है और सिर को गर्मी की धूप और जल का संयोग सतत् है। पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति सतत नहीं होती। जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है, उस समय सर्दी की नहीं होती और जिस समय सर्दी की होती है, उस समय गर्मी की नहीं होती।

योग्यता की दृष्टि से मनुष्य पाँच इन्द्रियवाला होता है। एक काल में वह एक ही इन्द्रिय से जानता है। जब एक आदमी स्वा छड़ू खाता है, तब उसे शब्द भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है, उसकी गंध भी आती है, रस भी चखता है। लगता है पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है। परन्तु ऐसा होता नहीं। इन सबका काल भिन्न होता है। दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। दो क्रियायें एक साथ हो सकती हैं, किन्तु अविरोधी हों तो। दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं। दो प्रकार के विचार एक साथ नहीं हो सकते।

सम्यक् और असम्यक् दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं। अहिंसा और हिंसा, धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा मकता। सांसारिक उपकार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है। आत्मिक उपकार मोक्ष की साधना का मार्ग है। मिश्या दृष्टि इन दोनों को एक मानता है, सम्यगृदृष्टि इनको अलग अलग मानता है।

पाप अठारें सेव्यां एकंत पाप, ते सेव्यां नहीं धर्म होयो रे। पाप धर्म री करणी छें न्यारी, पिण मिश्र करणी नहीं कोयो रे।। २-निह्वरास ढा० ३ द० ३:

पाप कीयां धर्म न नीपजें, धर्म थी पाप न होय। एक करणी में दोय न नीपजें, ए संका म आंणो कोय॥ ३-श्रद्धा आचार की चौपई ढा० १ गा० १०४:

धर्म अधर्म मारग दोय छुँ रे, पिण तीजो पंथ न कोय रे। तीजो मिश्र मिथ्याती भूठो कहें रे, आप डूबे ओरां ने डबोय रे॥ ४-अनुकम्पा ढा० ११ गा० ५२:

संसार ने मोख तणा उपगार, समदिष्टी हुवें ते न्यारा न्यारा जाणें। पिण मिथ्याती नेंखबर पड़ें नहीं सूधी. तिण सूँ मोह कर्म वसउधी तांणें।।

१-व्रताव्रत ढा० ११ गा॰ ३२:

## अध्याय ४: मोक्ष-धम का विशुद्ध रूप

: ३ : धर्म की अविभक्तता

अमृत सबके लिये समान है। झूठी खींचतान मत करो ।

मुक्ति का मार्ग सब के लिये एक है। मुमुझमाव गृहस्थ में भी रहता है और मुनि में भी। मुनि गृहवास को छोड़ सर्वीरम्भ से विरत रहता है, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग को आराधना का पूर्ण अधिकारी होता है। एक गृहस्थ गृहवास में रहकर सर्वारम्भ से विरत नहीं हो पाता, इसलिये वह मोक्ष-मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी होता है। किन्तु किन्तु मोक्ष-मार्ग की आराधना का पथ दोनों के लिये एक है<sup>२</sup>। अन्तर है केवल मात्रा का। साधु और श्रावक दोनों रह्लों की मालएँ हैं—एक बड़ी और दूसरी छोटी<sup>3</sup>। साधु और श्रावक दोनों लड्डू हैं एक पूरा और दूसरा अधूरा। साधु केवल वती होता है और श्रावक त्रतावती। व्रत की अपेक्षा से साधु केवल रहीं की माला है। श्रावक त्रत की अपेक्षा से रतों की माला है, और अत्रतों की अपेक्षा वह कुछ और भी है। साघ के लिये अहिंसा महावत है और श्रावक के लिये अहिंसा अणुवत है। अणुवत महावत का ही एक लघु रूप है, उससे अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के लिये जो साध करता है या कर सकता है, वही कार्य एक श्रावक के लिये करणीय है। जो कार्य साध के लिये करणीय नहीं है, वह मोक्ष मार्ग की आराधना के लिये श्रावक के लिये भी करणोय नहीं है। श्रावक अवती भी होता है, इसलिये समाज-व्यवस्था की दृष्टि से उसके लिये वैसा भी करणाय होता है, जो एक साधु के लिये करणीय नहीं होता।

### १-अनुकम्पा द्वा० २ दृ० ३ :

साध श्रावक दोनूं तणी, एक अणुकंपा जांण। इमरत सहू नें सारिषों, कूड़ी मत करों ताण॥ २-व्रतात्रत ढा०१ गा-२८

साध श्रावक नो एकज मारग, दोय धर्म बताया रे। ते पिण दोन्ँ आज्ञा माहे, मिश्र अणहूँतो ल्याया रे॥ ३-ब्रताव्रत ढा०१ गा-१

साध नें श्रावक रतनां री माला, एक मोटी दूजो नांनी रे।
गुण गुंध्या च्यारं तीर्थ नां, इविरत रह गइ कांनी रे॥

साधु के लिये हिंसा सर्वधा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक के लिये भी वह सर्वधा अकरणीय है। किन्तु श्रावक कोरा मोक्षार्थी नहीं होता अर्थ और काम का भी अर्थी होता है। अर्थ और काम मोक्ष के साधन नहीं है। मोक्ष के प्रति तीव मनोभान किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके वह होता है, उसके लिये मोक्ष के प्रतिकृत्न जो भी है वह करणीय नहीं रहता। किन्तु जिनका मनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीव नहीं होता, वे मोक्ष के बाधक कार्यों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाधा आए यह उनकी चाह न भी हो किन्तु मोह का ऐसा उदय होता है कि वे मोक्ष के बाधक कार्यों को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। असामर्थ्य के कारण वे जीवन का जो मार्ग चुनते हैं उनमें उनके करणीय कार्यों की सीमा विस्तृत हो जाती है। मोक्ष का साधन धर्म है, हिंमा में धर्म नहीं है भछे ही फिर वह आवश्यक हो। आचार्य मिक्ष ने कहा—प्रगाजनवदा या निष्प्रयोजन किसी भी प्रकार से हिंसा की जाय उससे हित नहीं होता। जो धर्म के लिये हिंसा को आवश्यक मानते हैं, उनका बोधि बीज—सम्यक दृष्टिकोण ही लुत हो जाता है।

महातमा गाधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में लिखा है—िकिसान जो अनिवार्य हिंसा करता है उसे मैंने कभी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है। यह बध अनिवार्य होकर क्षम्य भले ही गिना जाय किन्तु अहिंसा तो निश्चय ही नहीं है?।

### ः ४ : अपना-अपना दप्टिकोण

कोई सुई की नोक में रस्सा पिरोये वह आगे केंसे पेंटे ? वैसे ही कोई आदमी हिंसा में धर्म बताये वह बुद्धि में वैसे समाये । जो जीवों की हिंसा में धर्म बतलाते हैं वे जीवों के प्राणों की चोरी

अर्थ अनर्थ हिंसा कीथां, अहेन रो कारण तासी जी। धर्म रें कारण हिंसा कीथां, बोध बीज रो नासो जी॥ २-अहिंसा पृ० ४०

३-साध्वाचार चौपई ढा० ६ गा-२८ :

सूई नाकें सिंघर पावें, कही किम आगो पेंसे। ह्यूं हिंसा मांहें धर्म परूपें, ते सालो साल न वेसें रे

१-अणुकम्पा टा ६ गा ४८:

करते हैं । वे भगवान की आज्ञा का छोपकर तीसरे वत का विनादा करते हैं ।

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहित है। आचार्य भिक्षु ने कहा—देव, गुढ और धर्म के लिये हिंसा करनेवाला मूढ़ है—बह जिन-मार्ग के प्रतिकृल जा रहा है। वह कुगुढ़ के जाल में फँसा हुआ है?।

जो सम्यक्टिष्ट होता है, वह धर्म के लिये हिंसा नहीं करता<sup>3</sup>। जैसे लहू से भरा हुआ पीताम्बर लहू से साफ नहीं होता वैसे ही हिंसा से होनेवाली मलीनता हिसा से नहीं धुलती<sup>8</sup>।

कुछ लोग कहते थे—धर्म के लिये जीव मारने में पाप इसलिये नहीं है कि उस समय मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध हो तब जीव मारने मे हिंगा नहीं है।

आयार्य भिक्षु ने कहा—जान बूक्त कर प्रयत्नपूर्वक जीवों को मारने वालों के मन को शुद्ध बतलाते हैं और अपने आप को जैन भी कहते हैं यह कितने आश्चर्य की बात है"!

ज्यां जीवां नें मार्यां धर्म परूपें, त्यां जीवां रो अद्त्त छागो जी। वले आगना लोपी श्री अरिहंतनी तिण सूँ तीजोंइ महावरत भागोजी॥ २-व्रताव्रत ढा० १ गा ३५:

देव गुर धर्म नें कारण, मुढ हणें छ कायो रे। उलटा परीया जिण माग थी, कुर्गरां दीया बंहकायो रे।। ३-व्रताव्रत ढा०१ गा ३७:

बोर कह्यो आचारंग मांहे, जिण ओलखीयो तत सारो रे। समदण्टी धर्म नें कारण, न करें पाप लिगारो रे॥ ४-व्रताव्रत ढा० १ गा ३६:

छोही खरड्यो जो पितंबर, छोही सुं केम घोवायो रे। तिम हंसा में धर्म कीयां थी, जीव उजलो किम थायो रे॥ ५-व्रताव्रत ढा०-६ दू-३:

जीव मार्र छें उदीर में, तिणरा चोखा कहें परिणांम। ते विवेक विकळ सुधबुध विना, वले ग्यांनी धरावें नांम।।

१-अनुकम्पा ढा०६ गा-३२:

कुछ लोग कहते थे—जीवों को मारे विना धर्म नहीं होता। ग्रुद्ध मन से जीवों को मारने में दोष नहीं हैं ।

कुछ लोग कहते थे — जीवों को मारे बिना मिश्र नहीं होता, जीव मरते हैं, उसका थोड़ा पाप होता है, पर दूसरे बड़े जीवों को तृप्ति मिलती है, यह धर्म है ।

आचार्य भिक्षु ने कहा — धर्म या मिश्र करने के लिये जीवों के प्राण भी लूटते हैं और मन को ग्रद्ध भी बतलाते हैं। यह केसी विडम्बना है ।

दुनिया में मात्स्य न्याय चल रहा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही बड़े जीव छोटे जीवों को खा रहे है। खाना स्वाभाविक सा है, पर इस कार्य में धर्म बतलाने है, उनमें सुबुद्धि नहीं ४।

नीति शास्त्र कहता है—जब स्वभाविक प्रवृत्ति और औचित्य में विरोध होता है, तभी कर्तव्यता की आवश्यकता होती है और कर्तव्य शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्तव्य वही मान लिया जाय, जिसकी ओर मनुष्य की सहज प्रेरणा है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा ही नहीं रहेगी ।

बड़े जीवों में छोटे जीवों का उपयोग करने की सहज प्रवृत्ति है, पर इसमें औचिन्य नहीं है, इसलिये यह अकर्तव्य है।

केई कहे जीवा ने मार्या विना, धर्म न हुवे तांम हो। जीव मार्या रो पाप छागें नही, चोखा चाहीजें निज परिणांम हो॥ २-व्रताव्रत ढाछ १२ गा-३५:

कई कहें जीव मारया विना, मिश्र न हुवें छें तांमहो। पिण जीव मारण रो सांनी करे। छे छे परिणांमां रो नांमहो। ३-त्रतात्रत ढाछ १२ गा-३६:

केई धर्म ने मिश्र करवा भणी, छ कायरो करें घमसांण हो। तिणरा चोखा परिणांम किहां थकी, पर जीवांरा छूटें छें प्राण हो॥ ४-अणुकम्पा ढाल ७ दृशः

मछ गलागल लोक में, सबला ते निबला ने खाय। तिण मांहें धर्म परूपीयों, कुगुरां कुबुद्ध चलाय॥ ४-नीतिशास्त्र-पृ० १६६

१-व्रताव्रत हा ः १२ गा-३४ :

## अध्याय ४: मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप

कुछ लोग कहते थे-जीवों को जिलाना धर्म है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—जो साधु हैं, जिनकी लय मुक्ति से लग चुकी है, वे जीने मरने के प्रपञ्च में नहीं फसते?।

ग्रहस्थ ममता में बेटा है ओर साधु समता में। साधु धर्म श्रीर मुक्त ध्यान में रत रहते हैं, इसिलिये मृतोंकी चिन्ता में नहीं फँसते?। ग्रहस्थ में ममन्व होता है इसिलिये यह जिलाने का यत्न करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता करता है।

कुछ लोग कहते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके, अथवा समभाने पर भी जिसका हृदय न बदले, उसे हिंसा से बल-पूर्वक रोकना भी धर्म है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—एक के चाँटा मारना और दूसरे का उपद्रव मिटाना, यह रागद्वेष का कार्य है 3 ।

समाज में ऐसा होता है पर इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ग्रहस्य जो कुछ करता है, वह धर्म ही करता है, ऐसा नहीं है। सामाजिक जीवन को एक अनात्मवादी भो सुचार रूप से चला सकता है। समाज के क्षेत्र में टायित्व और कर्तव्य का जितना व्यापक महत्त्व है, उतना धर्म का नहीं। धर्म वैयक्तिक वस्तु है। यद्यपि उसका परिणाम समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति हित में सुरक्षित है। उसकी अराधना व्यक्तिगत होती है और वह व्यक्ति के ही पवित्र हृदय से उत्पन्न होता है। अनात्मवादी की दृष्टि में धर्म का कोई स्वतः सम्मत मूल्य नहीं होता; जबिक समाज के प्रति होने वाले द्रायत्वों और कर्तव्यों का उनकी दृष्टि में भी मूल्य होता है। इसिलये यह तर्क भी बहुत मूल्यवान् नहीं है कि समाज के लिये आवश्यक कर्तव्यों को धर्म का चोगा पहनाये बिना समाजव्यवस्था सुन्दर ढंग से नहीं चल सकती। सम्भव है कभी ऐसा अनुभव किया गया हो, पर आजके बुद्धिवादी युग में ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

जीषणों मरणों नहीं चावं, साध क्यांने बंधावे छुडावे। ज्यांरी छागी मुगत सूं ताली, नहीं करें तिके रखवाली ॥

२-अणुकम्पा ढा० २-गा १२:

गृहस्थ नो सरीर ममता में, साधु बेंठों समता में। रह्या धर्म मुकल ध्यान ध्याई, मूआं गयारी फिकर न काई॥

३-अणुकम्पा ढा० ३ गा १७:

एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो उपद्रव मेटी। ए तो राग द्वेपनो चालो, दसवीकालक संभालो॥

१-अणुकम्पा ढा० २ गा-४ :

कुछ लोग वहते थे—हम जीवों की रक्षा के लिये उपदेश देते हैं, इससे बहुत जीवों को मुख होता है । आचार्य भिक्षु ने कहा—हम हिंसक को पाप से बचाने के लिये उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति समक्तकर हिंसा को छोइता है, तब ज्ञानी जानता है कि इसे मुख मिला है; इसका जन्म-मरण का संकट टला है ।

एक सेट की दो पित्रया थीं। एक धार्मिक थी और दूसरी धर्म का मर्म नहीं जानती थी। सेट विदेश गया हुआ था। अकरमात् वहीं उसकी मृत्यु हो गई। घर पर समाचार आया। एक पत्नी फूट-फूट रोने लगी। दूसरी पत्नी, जो धार्मिक थी, नहीं रोई। उसने सममाव रखा। लोग बहुत आए। सबने देखा—एक पत्नी रो रही है, दूसरी शान्त है। लोगों ने उसे सराहा जो रो रही थी। जो नहीं रो रही थी उसकी निन्दा की। जो रोती है वह पतित्रता है, उसे पित के मरने का कष्ट हुआ है। यह पतित्रता नहीं है, इसे पित के मरने का कोई कष्ट नहीं है, मला यह क्यों रोय १ यह तो चाहती थी कि पित मर जाए, फिर इसके ऑस क्यों आये १ संयोग वश साधु भी उधर से चले गये। उन्होंने उसे सराहा जो समभाव से बेठी थी। लीकिक दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी ऑखों में आसू थे। लाको तर दृष्टि से देखने वालों को वह अच्छी लग रही थी जिसकी आँखों में समभाव लहरा रहा था। यह अपना अपना दृष्टिकोण है ।

कोई ग्रहस्थ किसी साधुसे बत लेकर अपने घर जाने लगा। बीचमें दो नित्र मिले, एक ने कहा — जो बत लिया है, उसे अच्छी तग्ह से पालना। दूसरे ने कहा—शरीर का ध्यान रखना, कुट्म्ब का प्रतिपालन करना। इन दोनों मित्रों

१-अणुकम्पा ढाळ ५ गा० १६-१७:

हिवें कोइक अग्यांनी इस कहें, छ काय कार्ज हो द्यां छां धर्म उपदेश। एकण जीव ने समकावीयां, सिट जाए हो घणा जीवारो कलेश ॥ छ काय घरे साता हुइ, एहवो भाषे हो अण तीरथी धर्म। त्यां भेद न पायो जिण धर्म रो, ते तो भूला हो उदें आयो मोह कर्म। २-अणुकस्पा ढा० ६ गा० १८-१६:

हिवं साध कहें तुम ते सांभलों, छकाया रे हो साता किण विध थाय। सुभ असुभ बांध्या ते भोगवं, नहीं पाम्या हो त्यां मुगत उपाय।। हणवा मुंस कीया छकाय नां, तिणरे टलीया हो मेला असुभ कर्म पाप। ग्यांनी जाणें साता हुई एहनें, मिट गया हो जन्म भरण संताप।। ३-हष्टान्तः १३०

में जो वत में दृढ़ रहने की सलाह देता है, वह धर्म का मित्र है, और जो अवत के सेवन की सलाह देता है, वह धार्मिक मित्र नहीं है । पर अपना-अपना दृष्टिकोण है।

एक राजा की रानी एक दिन गवाक्ष में बैठी-बैठी राजमार्ग की और भाँक रही थी। उस समय एक युवक उधर से जा रहा था, संयोगवश दोनों की हिण्ट मिल गई। युवक की सुन्दरता से रानी खिंच गई और रानी के सौन्दर्य ने युवक को मोह लिया। दोनों की तड़प ने उपाय निकाल लिया। वह युवक 'फूर्ला मालिन', जो रनिवास में पुष्पाहार लाया करती थी, की पुत्रवध्व बन महलों में आने लगा। एक दिन इस पड़्यन्त्र का भण्डाफोड़ हो गया। राजा ने, रानी और युवक को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार करते थे; मालिन को इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वह दुराचार करा रही थी। राजाज्ञा से वे बाजार के बीच बिटा दिये गये। राज पुरुष गुप्त रूप से खड़े थे। जो लोग उन्हें थिकारते वे चले जाते और जिन्होंने उनकी प्रशंसा की उन्हें पकड़ लिया गया। राजाने उन्हें भी इसलिये मृत्यु-दण्ड दिया कि वे दुराचार कर रहे थे।

एक आदमी कोई कार्य करता है, दूसरा उसे करवाता है और तीसरा उसका अनुमोदन करता है ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं।

करना, मन, वाणी, और काया से होता है। कराना, मन, वाणी और काया से होता है। अनुमोदन, मन, वाणी और काया से होता है।

इन्हें परिभाषा के शब्दों में करण योग कहा जाता है। आचार्य भिक्षु ने कहा—जो लोग असंयम के सेवन में धर्म बतलाते हैं, वे करणयोग का विघटन

जगन मिम्म उतकब्टा श्रावक, तीनांरी एकज पांती रे। इविरत छे मगलांरी माठी, तिणमं म राखो श्रांतो रे।। कोइ श्रावक ना व्रत ले माधां पं, आयो जिण दिम जायो रे।। मार्ग में दोय मित्री मिलिया, ते बोल्या जूदीर वायो रे।। एक कहें व्रत चोखा पालं, ज्यं कटं आठोइ कर्मो रे। काल अनादि रे श्रमन्तं श्रमन्तं, पायो जिणवर धर्मो रे।। एक कहें तू आगार सेवं, सचितादिक सब संभाली रे। जतन घणां कीजें डीलांरा, वले कुटुंव तणी प्रतपाली रे।। व्रत पालणरी आज्ञा दीधी, एतो धम रो मित्री मोटो रे।। अविरत आग्या दीधी तिणनं, ग्यांनी तो जांणे खोटो रे।।

१-त्रतात्रत ढा० २ गा० २३-२७ :

करते हैं । एक व्यक्ति असंयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरों से करवाये, और तीसरा करने वालों का अनुमोदन करे, ये तीनों एक कोटि में हैं ।

मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं असंयमी, संयमासंयमी और संयमी। आचार्य मिश्च के पास धर्म और अधर्म की कसौटी थी—संयम और असंयम। जो कार्य संयम की कसौटी पर खरा उतरे वह धर्म और खरा न उतरे वह अधर्म। संयम धर्म है ओर असंय अधर्म। इस मान्यता में सम्भवतः मतभेद नहीं है। मतभेद इसमें है कि किस कार्य को संयम में गिना जाए और किसको असंयम में।

आचार्य मिक्षु के अनुसार बो संयमी नहीं हैं इसके जीवन-निर्वाह के सारे उपक्रम असंयम में हैं और वे असंयम में हैं इसलिये धर्म नहीं है<sup>3</sup>।

कुछ लोग कहते य — असंयमी स्वयं खाए वह पाप है और दूसरों को खिलाए वह धर्म है।

आचार्य भिक्षु ने कहा—असंयमी स्वयं खाए वह पाप और वह दूसरे असंयमी को खिलाए वह धम, यह कैंसे डें! असंयमी का खाना यदि असंयम में है तो असंयम का सेवन करना कराना दोनों एक कोटि के कार्य हैं। इनमें से एक को पाप एक को धर्म कैंसे माना जाय !

असंयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रम्वता है वह पाप है तो उस वस्तु को दूसरे असंयमी के अधिकार में देने से धर्म कैसे होगा ? यह दृष्टिकोण

१-व्रताव्रत ट्राल १ गा० ई

करण जोग विगटावें अग्यांनी, लाग रहया मत भूठें रे। न्याय करे समभावें तिणस्ं, क्रोध करे छड़वा उठे रे॥

२-व्रताव्रत ढाल ५ गा० ११ इव्रत सुं वंधें कर्म, तिण में नाहीं निश्चै धर्म। तीन करण सारिखा ए, ते विरलां परिखाए॥

३-व्रताव्रत इाल १६ दृ० ७-८

तिणरों खांणों पेंणोंने पहरणों, बले उपिध उवभोग परिभोग। ते सगलाइ राख्या ते इविरत में, त्यांने भोगव्यां सावद्य जोग॥ भोगवें ते पहले करण पाप छें, भोगवावें ते दृजे करण जांण। सरावें ते करण तीसरें, सारां रे पाप लागें छें आंण॥

४ व्रताव्रत ढ़ा० १ गा० ७ खायां पाप खवायां धर्म, ए अन्यतीर्थी री वायो रे। विरत इविरत री खबर न कांइ, भोखां ने दे भरमायो रे॥ विशुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण लैकिक दृष्टि से मेल नहीं खाता है। फिर भी उन्होंने जो तर्क उपस्थित किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोई भी व्यक्ति संयम और असंयम की कसौटी से धर्म और अधर्म को कसेगा उसके सामने वे ही निष्कर्ष आयेंगे जो आचार्य भिक्षु के सामने आए थे। हम करणा की कसौटी से धर्म और अधर्म को परखें तो उन निष्कर्षों से हमारा मत-भेद कैसे नहीं होगा, जो संयम की कसौटी से परखने पर निकले ?

खानेवाले और लेनेवालों को पाप तथा खिलानेवाले और देनेवाले को धर्म होता है यह विचित्र कसौटी है <sup>9</sup>!

आचार्य निक्षु ने कहा—भगवन! मैंने यह समभा है और इसी तुला से तोला है कि जिसे करना धर्म है उसका कराना और अनुमोदन करना भी धर्म है और जिसे करना अधर्म है उसका कराना, और अनुमोदन करना भी अधर्म है ।

वृक्ष को काटने में पाप है तो उसे काटने के लिये कुल्हाड़ी देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है 3।

गाँव जलाने में पाप है तो उसे गाँव जलाने के लिये अमि देने और उसका अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है १।

जब जीमण वाला ने पाप वतावें, हिंसा करण वाला नेइ कहें छै पापी। जीमावण वाला नें धर्म कहें छें, आ सरधा भेषधारचां थांपी॥ ते देण वाला नें तो धर्म बतावें, लेघाल नें तो कहें पापज होवें। तो धर्म करण नें मूढ़ अग्यांनी, सर्व सामग्री नें कांय डवोवें॥ २-व्रताव्रत टाल १२ गा० ३३:

जीव खाधां खवायां भलो जांणीयां, तीनोंइ करणां पाप हो । आ सर्धा परूपी छें आपरी, ते पिण दीधी आगना उथाप हो ॥

३-त्रतात्रत हाल १६ गा० ४८:

रुंख बाहण ने साध कूहाड़ी दीधों, तिण कुहड़ा सूं रुंख बाढें छें आणों। रुंख बाढें तिणनें साज दीयो छें, त्यां दोयां ने एकंत पापज जांणों॥

४-त्रतात्रत ढाल १५ गा० ५०,५३ :

गांव बालण नें साम अगन रों दीधों, तिणसूं गांम बालें आंणों। गांम बालें तिणनें साम देवें तिणनें, यां दोयां रो लेखो बराबर जांणों।। पाप करण रों साम देसी तिणनें, एकंत पाप लागें छें आंणों। पाप रों साम दीयां नहीं धर्म नें मिश्र, सममो रे सममो थे मृढ अंयाणो॥

१-त्रतात्रत ढा० ७ गा० १६, २४:

युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिये शस्त्र देने और उस का अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं है

कुछ लोगों ने कहा—जीव की मारने में पाप है, मरवाने और मारने वाले का अनुमोदन करने में पाप है वैसे ही कोई किसी को मार रहा हो उसे देखने में भी पाप है। आचार्य भिधु ने कहा—तीन वार्त ठीक हैं पर देखने वाले की पाप कहना अनुचित हैं । यदि देखने मात्र से पाप लगे तो पाप से बचा ही नहीं जा सकता। मारने, मरवाने, और मारने का अनुमोदन करने से आदमी बच सकता है पर देखने से बचना उसके हाथ की बात नहीं है। जो सर्वश्च हैं वे सब कुछ देखते हैं। यदि देखने मात्र से पाप लगे तो वे उससे कैसे बच पायेंगे? आचार्य भिधु ने जैन आगमों की इस सीमा का ही समर्थन किया कि करण, कारावण और अनुमोदन ये तीन ही धर्म और अध्में के साधन हैं और नहीं।

# ः ५ ः धर्म और पुण्य

गेहूँ के साथ भूमा होता है। पर भूसे के लिये गेहूँ नहीं बोया जाता। धर्म के साथ पुण्य का बन्धन होता है पर पुण्य के लिये धर्म नहीं। किया जाता। जो पुण्य की इच्छा करता है उसके पाप का बन्ध होता है?।

धर्म आत्मा की मुक्ति का साधन है, पुण्य शुभ परमाणुओं का बन्धन है। बन्धन और मुक्ति एक नहीं हो सकते—धर्म और पुण्य भी एक नहीं हो सकते।

पाप लोहे की वेड़ी है और पृष्य सोने की। वेड़ी आखिर वेड़ी है, भले फिर वह लोहे की हो या सोने की। धर्म वेड़ी को तोड़नेवाला है। आत्मा में मन, वाणी और काया की चञ्चलता होती है, तब तक परमाणु उसके चिपकते रहते हैं। प्रदृति धर्म की होती है तो पुष्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रदृति अधर्म की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं। आत्मा पर जो अणुओं का आवरण होता है उसे हर कोई आदमी नहीं जान पाता। जिनकी दृष्टि विशुद्ध

मार्या मरायां भलो जाणीयां, तीनोंइ करणां पाप।
देखण वाला नें जे कहें, ते खोटा कुगुर सपाप॥
२-नव पदार्थः पुण्य पदार्थ गा० १२:
पुन तणी वंद्घा कीयां, लागे हैं एकंत पाप हो लाल।
तिण सं दुःख पामें संसार में, वधतो जाये सोग संताप हो लाल॥

१-अणुकम्पा ढाल ४ दृ० २ :

होती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं। धर्म इसलिये किया जाना चाहिए कि आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त हो।

जैन-परम्परा में एक मान्यता थी कि अमुक कार्यों में धर्म होता है और अमुक-अमुक कार्यों में धर्म नहीं होता, कोरा पुण्य होता है। आचार्य मिक्ष् ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कहा—कोरा पुण्य नहीं होता। पुण्य का बन्धन वहीं होता है जहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो। धर्म-मुक्ति का हेतु है इसिल्ये उससे पुण्य का बन्धन नहीं होता। मुक्ति और बन्धन दोनों साथ-साथ चलें तो मुक्ति हो ही नहीं सकतो। धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक उसके साथ भी पुण्य का बन्यन होता है। ओर बब धर्म को पूर्णता प्राप्त होती है तब पुण्य का बन्धन भी इक जाता है। बन्धन इकने के पश्चात् मुक्ति होती है।

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जैनों में कई परम्पराएँ चल पड़ीं। कुछ लोग खिलाकर उपवास करवाते थे। उनका विश्वास था कि थे उपवास करेंगे इसका लाम हमें मिलेगा। आचार्य मिल्नु ने इसका तीन्न प्रतिवाद किया। उन्होंन यह स्मण्य कराया कि धर्म खरीदनं-वेचने की वस्तु नहीं है। उसका विनिमय नहीं होता। दूसरे का किया हुआ धर्म और अधर्म अपना नहीं होता। ऐसा विश्वास इतर धर्मों में भी रहा है। जैसे कुछ लोग समक्तने लगते हैं कि धर्मभाव और पुण्य खरोदने बेचने की चीज हैं। ब्राह्मण को दक्षिणा दी उसने यज्ञ और जाप किया और उनका फल दक्षिणा देनेवाल के हिमाव में जमा हो गया। रोम के बोप की ओर से क्षमा-पत्र बेचे जाते थे। खरीदने वाले समक्तने थे कि ये क्षमा पत्र उन्हें परलोक में पाप-दण्ड से बचा दंगे। इस प्रकार का विश्वास दाक्षणिक बन्धन है?।

आचार्य भिक्ष ने इस विचार के विरुद्ध जो क्रान्ति की वह उनकी एक बहुमून्य देन हैं। उससे मनुष्य को अपनी पूर्ण स्वतन्त्र सत्ता और अपने पुरुषार्थ में विश्वास उत्पन्न होता है।

## : ६ : प्रवृत्ति और निवृत्ति

जो रात को भटक जाए उसे आशा होती है कि दिनमें मार्ग मिल जाएगा। पर जो दुपहरी ही में भटक जाए वह मार्ग मिलने की आशा कैसे रखें?।

१ पेंडारो छमायो पाप न छामे, आपरो छमायो पाप छामे। सावद्य जोग दोयां रा जुआ जुआ वर्ते, त्यारो पाप छामे छे सामे॥ २—दर्शन संग्रह (डा० दोवानचन्द) पृ० ६६

३ - ब्रनाव्रत ढा० १ गा० ६२

राते भूळा तो आशा राखें, दीयां सुमसी सुछा रे। कहो ने आंसा किण विध राखें, दीयो दोपारां रा भूळा रे॥

प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा उतनी हो पुरानी है जितना पुराना धर्म का उपदेश है। यथार्थवादी युग में प्रवृत्ति का पलड़ा भारी होता है और आत्मवादी युग में निवृत्ति का। प्रवृत्ति का अर्थ है चंचलता और निवृत्ति का अर्थ है स्थिरता, चञ्चलता का अभाव! मनुष्य का सारा प्रयन्न योग और वियोग के अन्तराल में चलता है। वह प्रिय का योग चाहता है और अप्रिय का वियोग । चाह मन में उत्पन्न होती है । मन को इन्द्रियाँ प्रेरित करती हैं । वे पाँच हैं-स्पर्शन, रसन, घाण, चक्ष और ओत्र। स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द इनके विषय हैं। हमारा श्राह्म जगत इतना ही है। इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। मन के पास कल्पना-शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात पदार्थीं में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर वह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है-- रक्त करता है, अप्रिय विषय से विरत करता है—द्विष्ट करता है। यह है इन्द्रिय और मन के विनिमय का क्रम । आध्यात्मिक जगत में इसीको प्रवृत्ति कहा जाता है। निवृत्ति का अर्थ है—इन्द्रिय और मन का संयम ; राग-द्वोध का नियन्त्रण ! निवृत्ति का अर्थ नहीं करना ही नहीं है । इन्द्रिय और मन पर नियन्त्रण करने में भी उतना ही पुरुपार्थ आवश्यक होता है जितना किसी दूमरी प्रवृत्ति करने में चाहिये। बल्कि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति में प्रवृत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह और पुरुपार्थ की आवश्यकर्ता होती है। निवृत्ति का अर्थ केवल निषेध या निठलापन नहीं है। कोरा निषेध हो ही नहीं सकता। आत्मा में प्रवृत्ति होती है उसका अर्थ है सामारिक निवृत्ति । आत्मा में निवृत्ति होती है उसका अर्थ है मांसारिक प्रवृत्ति । प्रवृत्ति धार्मिक भी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती है और न कोरी निवृत्ति ।

जहाँ अग्रुभ की निवृत्ति और ग्रुभ को प्रवृत्ति हो उसे धार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है— दुःग्व की निवृत्ति। किन्तु दुःग्व की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है। कोरा अभाव, श्रन्य या तुच्छ होता है। दुःख की निवृत्ति का अर्थ है—अनन्त सुग्व की प्राप्ति। मोक्ष में पौद्गलिक सुग्व-दुःख का निवर्तन होता है इसलिये वहा जाता है — मोक्ष का अर्थ है दुःख की निवृत्ति। मोक्ष में आत्मिक सुग्व का सतत् उदय रहता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मोक्ष का अर्थ है—सुग्व की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। जिस पुरुपार्थ का प्रेरक सासारिक उत्साह होता है और जहाँ संयम की निवृत्ति होती है उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं और जिस पुरुपार्थ

का प्रेरक धार्मिक उत्साह होता है और जहाँ असंयम की प्रवृत्ति नहीं होती उसे इम निवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रयोग सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है।

कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य भावात्मक होना चाहिये, निषेधात्मक नहीं। इसमें जैन-दर्शन की अमहमित हो नहीं है। भोगवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य भोगात्मक सुखानुभूति मानते हैं वेसा भावात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिये और आत्मवादी जैसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अनन्त सुख की प्राप्ति मानते हैं वैसा भावात्मक लक्ष्य होना चाहिये।

आचार्य भिक्षु जैन-दर्शन के भावात्मक लक्ष्य को आधार मानकर चले। इसलिये उन्होंने असंयम की निश्चित्त और संयम की प्रश्चित पर अधिक बल दिया। इसोलिये कुछ लोग कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक है। उन्होंने 'मत करो' की भाषा में ही तत्त्व का प्रतिपादन किया है।

इस उक्ति में सञ्चाई है भी और नहीं भी है। किसी एक का निषेध है इसका अर्थ किसी एक का विश्वान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असंयत प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है, इसका अर्थ निपेध ही नहीं है संयत प्रवृत्ति का स्वीकार भी है। असंयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है और संयम की भूमिका से देखने पर वह विधान है।

अत्वार्य विनोश भाव ने निवृत्ति धर्म पर एक टिप्पणी की है। एक भेंट का उल्लेख करते हुए दिखा है<sup>9</sup>:

"हमें कुछ ऐसे जैन भाई मिले, जो कहते हैं कि दया करना निवृत्ति धर्म के खिलाफ है; आध्यात्मकता के खिलाफ है। निवृत्ति-धर्म कहता है कि हर एक को अपना प्रारब्ध भोगना चाहिये। हम किसी बीमार की सेवा करते जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं। मैं बीमार हुआ तो मानलो कि पिछले जन्म की या इस जन्म की कुछ गलती होगी। इस जन्म की गलती हो तो उसे सुधारूँगा। इस तरह मैं अपने लिए कह सकता हूं, लेकिन लोग दुःखी व बीमार पड़े हैं और मैं शानी होकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है, उसमें मैं सेवा करके दखल नहीं दूँगा क्योंकि मैं निवृत्ति-प्रधान हूँ तो क्या कहा जाएगा? अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत मानते हैं। यह बात ठीक है कि सेवा में अहंकार हो तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी, लेकिन क्या यह जरूरी है कि सेवा में अहंकार हो ही। सेवा निष्काम भी हो सकती है। भगवद्गीता

१—विनोबा प्रवचन — मंगलवार २६ मई, ४६

नं, हमें निष्काम सेवा करना सिखाया है, परन्तु लोगों ने आध्यात्मिक सेवा को यहाँ तक निश्चत्ति परायण बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई संबंध नहीं रहा है।"

"हम किमी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दखल देते हैं"—यह मान्यता किसी भी जैन सम्प्रदाय की नहीं है। जैनों का कर्मवाद कारण-सामग्री को भी मान्यता देता है। सुख के अनुकूल कारण सामग्री मिलने पर सुख का उदय भी हो सकता है। यहो बात दुःख के लिये है। हम किसी के सुख दुःख के निमित्त बन सकते हैं।

विनोबाजी ने जिन तथ्य की आलोचना की है वह या तो उनके सामने सही रूप में नहीं रखा गया या उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से ही देखा है। इस चर्चा का मूल आचार्य मिक्षु के इस जीवन-प्रसंग में है:

एक व्यक्ति ने पूछा--भीव्यणजी ! कोई बकरे को मार रहा हो उससे बकरे को बचाया जाय तो स्था होगा !

मारनेवाल को समका कर हिंसा छुड़ाई जाय तो धर्म होगा—आचार्य भिक्षु ने कहा। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा—ये दो अँगुलियाँ हैं। एक को मारनेवाला मान लो और एक को बकरा। इन दोनों में कौन डूबेगा? मरनेवाला या मारनेवाला? नरक में कौन जाएगा? मरनेवाला या मारनेवाला?

प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया-मारनेवाला।

साधु ड्व रहा हो उसे तारे या नहीं डूव रहा हो उसे ? मारनेवाछे को समभाए या मरनेवाछे को ?

मारनेवाले को समकाकर हिसा छुड़ाए वह वर्म है, मोक्ष का मार्ग है। इसग उदाहरण देते हुए आचार्य मिक्षु ने कहा:

े एक साहुकार के दो पुत्र हैं। एक ऋण लेता है और दूसरा ऋण चुकाता है। पिता किसको वर्जेगा ? ऋण लेतेवाले को या ऋण ख़कानेवाले की ?

साधु सब जीयों के पिता के समान है। मारनेवाला अपने सिर ऋण करता है और मरनेवाला ऋण चुकाता है। साधु मारनेवाले को समभाएगा कि तू ऋण क्यों ले रहा है। इससे भारी होकर डूब जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। इस प्रकार मारने या ऋण लेनेवाले को समभा कर हिंसा खुड़ाना धर्म है ।

यह हृदय परिवर्तन की मीमांसा है। आचार्य निधु का दृष्टिकोण यह था

१-दृष्टान्तः १२८

कि मरनेवाले को बचाने का यत्न किया जाय, यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। किन्तु मारनेवाले को हिंसा के पाप से बचाने का यत्न किया जाय, इसमें धर्म की स्फुरणा है।

विनोबाजी ने कहा हैं—सेवा में अहंकार होगा तो वह सेवा अध्यात्म के खिलाफ होगी।

कोई कहता है—सेवा में स्वार्थ हो तो वह सेवा अध्यातम के खिलाफ होगी। कोई कहता हैं—सेवा में असंयम हो तो वह सेवा अध्यातम के खिलाफ होगी।

अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत नहीं मानते हैं। वे उसे अनेक दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसे अनेक भूमिकाओं में विभक्त करते हैं। डाक्टर मनुष्य-समान को सेवा के लिये नये-नये प्रयोग करते हैं। महात्मा गाँधीन उनकी आलोचना की है। वे लिखते हैं— ''अस्पताल तो पाप की जड़ है। उनके कारण मनुष्य अपने दारीर की तरफ से लापरवाह हो जाता है। और अनीति बढ़ती है। अंग्रेज डाक्टर तो सबसे गये बीते हैं। वे दारीर की कूठी सावधानी के लिये ही हर साल लाखों जीवों की जान लेते हैं। जीवित प्राणियों पर वे विभिन्न प्रयोग करते हैं। यह बात किसी धर्म में नहीं हैं। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी धर्म यही कहते हैं कि मनुष्य के दारीर के लिए इतने जीवों की जान लेने की जरुरत नहीं हैं ।''

युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों की सेवा को भी युद्ध को प्रोत्साहन देना माना है<sup>3</sup>।

आचार्य भिक्षु ने कहा—असयमी की सेवा असंयम को और संयमी की सेवा संयम को प्रोत्साहन देती है। इन दृष्टियों से यह स्पष्ट है कि सेवा न तो अध्यातम के सर्वधा अनुकृत है और न सर्वधा प्रतिकृत । सामाजिक भूमिका मे रहनेवालों के लिये समाज सेवा का निषेध नहीं हो सकता, भले फिर वह असंयम की सीमा में ही क्यों न हो। मुनियों के लिए भी समाज-सेवा का सर्वधा विधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ मीमाएँ हैं।

समाज ओर अध्यात्म की रेखाएँ समानान्तर होते हुए भी मिछती नहीं है। कोई सामाजिक प्राणी के लिये असंयम की निवृत्ति की उपयोगिता है और वह भी एक सीमा तक। पर आध्यात्मिक प्राणी के लिये असंयम की निवृत्ति

१-हिन्द् स्वराज्य पृ० ६२

२-हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १६२८

परम धर्म है और वह भी निस्सीम रूप में। प्रवृत्ति और निवृत्ति की भाषा और उनका महत्त्व सबके लिये एक रूप नहीं है।

दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक भावना सामाजिक हैं और दूसरी धार्मिक। समर्थ व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति के कर्षों से द्रवित हो उठता है, यह दीन के प्रति उत्कृष्ट की सहानुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समर्थ या असमर्थ सभी जीवों को कष्ट देने का प्रसंग आते ही द्रवित हो जाता है। यह एक आत्मा की शेष सब आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है। इस भावना की अभिव्यक्ति भी दया शब्द से होती है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये यह कहना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये यह सकता उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधि है। इसलिये वाचार्य भिक्ष ने कहा—सब दया दया पुकारते हैं। दया-धर्म सही है पर मुक्ति उन्हीं को मिलेगी को उसे पहचान कर उसका पालन करेंगे। दया के नाम से भुलावे में मत आवो। गहराई में पैठ उसे परको?।

कष्ट निवारण क्यों किया जाय ? कैसे किया जाय ? और किसका किया जाय ? इसका एक उत्तर नहीं है।

समाज-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है—कध्टों का निवारणा जीवों को सुखी बनाने के लिये किया जाय, जैसे तेसे किया जाय और मनुष्यों का किया जाय और जहाँ मनुष्य जाति के हित में बाधा न पड़े वहाँ औरों का भी किया जाय।

आत्म-धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है—कर्ष्टों का निवारण आत्मा को पवित्र बनाने के लिये किया जाय, गुद्ध साधनों के द्वारा किया जाय और सबका किया जाय।

व्यास के शब्दों में अष्टादश पुराणों का सार यह है कि परोपकार से पुण्य होता है और पर-पीइन से पाप।

दया २ सहूको कहें, ते दया धर्म छें ठीक। दया ओछख ने पाछसी, त्यांने मुगत नजीक॥ २-अनुकम्पा ढा०१ द०४

भों लेंड मत भूलजों, अणुकम्पा रे नांम। कीजो अन्तर पारखा, ज्यूं सीमें आतम कांम॥

१-अनुकम्पा ढ़ाल ८ दू०।

किन्तु यह एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को पीड़ित नहीं करना चाहिये यह संयमवाद है। इसलिये आत्म-धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है, वैसे समाज-धर्म की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये, यह ममाजवाद है। इसलिये समाज धर्म की भूमिका में यह सर्वथा स्वीकार्य है, वैसे आत्म-धर्म की भूमिका में नहीं है।

आत्म-धर्म के क्षेत्र में असंयम को स्थान प्राप्त नहीं है। समाज के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा परिहार नहीं हो सकता और धर्म के क्षेत्र में असंयम का सर्वथा स्वीकार नहीं हो सकता। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्य भिक्षु ने दया और उपकार को दो भागों में विभक्त किया—लौकिक द्या और लोकोत्तर द्या, लीकिक उपकार और लोकोत्तर उपकार, समाज धर्म और आध्यात्मिक धर्म।

जिसमें संयम और असंयम का विचार प्रधान नहीं किन्तु करणा ही प्रधान हो वह लौकिक दया है। जहाँ करणा संयम से अनुप्रमाणित हो वह लोकोत्तर दया है। अग्नि में जलते हुए को किसी ने बचाया, कूए में गिरत हुए को किसी ने उबारा—यह लौकिक उपकार हैं।

जन्म-मृत्यु की अग्नि में झुलसते हुए को संयमी बना किसी ने बचाया, पाप के कुए में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उनारा—यह लोकोत्तर उपकार है<sup>2</sup>। किसी दरिद्र की धन-धान्य से सम्यन्न कर सुखी बना देना लीकिक उपकार है<sup>3</sup>।

एक आदमी तृष्णा की आग में भुलस रहा है उसे उपदेश देकर शान्त बना देना लोकोत्तर उपकार है <sup>४</sup>।

१-अनुकम्पा ढाल ८ गा० २

कोइ द्रत्रे लाय सूं वलतों राखें, द्रवे कूवो पडता नें भाल बचायो। ओंतो उपगारकीयों इण भवरों, ज ववेक विकल त्यांने खबर न कायो॥ २-अनुकम्पा ढाल ८ गा० ३

घटमें ग्यांन घालनें पाप पचखावें, तिण पडतो राख्यो भव कूआ माहयों। भाव लायसूं बलता नें काढें रपेसर, ते पिण गेंहलां भेद न पायो॥ ३-अनुकम्पा ढाल ११ गा० ४

कोइ दलदरो जोवनें धनवंत कर दं, नवजात रो परिष्रहो देइ भरपृर । वल विविध प्रकारें साना उपजावें, उणरो जाबक दलदर कर दें दूर ॥ ४-अनुकम्पा ढाल ११ गा० १४

किणरें त्रिसणा छाय छागी घर भितर, ग्यांनादिक गुण बर्छे तिण मांय। उपदेस देइ तिणरी छाय बुकावें, रूम रूम में साता दीधी बपराय॥ एक आदमी अपने माता-पिता की दिन रात सेवा करता है, उन्हें मन इच्छित भोजन कराता है—यह लौकिक उपकार है<sup>9</sup>।

एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की प्राप्ति हो वंसा यत्न करता है, उन्हें धार्मिक सहयोग देता है—यह लोकोत्तर उपकार है?।

कहा जाता है - छौकिक और आध्यात्मिक का मेद डालकर जीवन को विभक्त करना अच्छा नहीं है। इससे लीकिक कर्तव्य और धर्म के बीच खाई हो जाती है। आचार्य भिक्ष का दृष्टिकोण था कि इनके बीच खाई है। कुछ लोगों का कहना था कि लोकिक कर्तव्यों को धर्म से पृथक मानने पर उनके प्रति उपेक्षा का भाव बढता है और दायित्व को निमाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। आचार्य भिक्ष का दृष्टिकोण यह था कि इन्हें एक मानने से मोक्ष के सिद्धान्त पर प्रहार होता है। जिस कार्य से संसार चले, बन्धन हो उसी से यदि मुक्ति मिले तो फिर बन्धन और मुक्ति को पृथक मानने की नया आवश्यकता है। बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री भी एक हो सकती है। और यदि वे भिन्न हों तो उनकी सामग्रो भी भिन्न होगी। रागद्वेप और मोह से नंसार का प्रवाह चलता है तो उससे मक्ति केंसे प्राप्त होगी ? वीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त होती है तो उससे संसार केंसे चंछगा? दोनों भिन्न दिशाएँ हैं। उन दोनों को एक बनाने का यत करने पर भी हम एक नहीं बना सकते । लौकिक दृष्टि से देखा जाय तो कर्तव्य का स्थान सर्वी-परि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सर्वोपिर स्थान है धर्म का। दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देखा जाय तो उलकन बढती है। दोनों को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपन-अपने स्थान में दोनों का महत्त्व है। लीकिक दया के साथ अहिंसा की न्यांति नहीं है, इसलिये अहिंसा और दया भिन्न तत्त्व हैं। लोकोत्तर दया और अहिंमा की निश्चित ब्याप्ति है। जहाँ दया है वहाँ अहिंमा है और अहिंसा है वहाँ दया है। इस दृष्टि से अहिंसा और दया एक तत्त्व है ।

१-अनुम्पा ढाल ११ गा० १८

मात पितारी सेवा करें दिनरात, वलेमन मान्यां भोजन त्यांने खवावें। वले कावड़ कांघे लीयां किरे त्यांरी, वले बेहुंरी सिनान करावें॥ २-अनुकम्पा ढाल ११ गा० १६

कोइ मात पितानें रही रीतें, भिन भिन करनें धर्म सुणावें। ग्यांन दर्शन चारित त्यांनें पमावें, कांम भोग शब्दादिक सर्व छोड़ावें।।

## अध्याय ४ : मोक्ष-धमं का विशुद्ध रूप

#### : ७ : द्या

कुछ सम्प्रदाय के साधुओं ने कहा—हम जीव बचाते हैं, भीखणजी नहीं बचाते । आचार्य भिक्षु ने कहा—जीव बचाने की बात रहने दो, उन्हें मारना तो छोड़ो। आपने कहा—एक पहरेदार था। उसने पहरा देना छोड़ दिया और चोरी करने लगा। उसने गाव के लोगों से कहा—मैं पहरा देता हूँ इसलिए मुक्ते पैसा दो। लोग बोलं—पहरा देना दूर रहा, चोरी करना हो छोड़ दो ।

प्राणिमात्र के प्रति जो संयम है वह अहिंमा है। प्राणिमात्र के प्रति जो मैत्री-भाव है, उन्हें पीड़ित करने का प्रसंग आते ही हृदय में एक कम्पन हो जाता है, वह दया है। दया के बिना अहिंसा नहीं हो सकती और अहिंसा के बिना दया नहीं हो सकती। इन दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। सर्व जीवों के प्राणातिपात से दूर रहना पहला महात्रत है?। इसमें समूची दया समायी हुई है। किसी भी प्राणी को भयाकुल न करना यह अभयदान है। यह भी टया या अहिंसा का ही दूसरा नाम है ।

स्वयं न मारना, दूसरों से न मरवाना और मारने वाले को अच्छा न समभना—यह अभयदान है और यही दया है । जिसे अभयदान की पहचान नहीं है, वह दया को नहीं पहचानता ।

आहीज दया छं महावरत पहिलों, तिणमें दया दया सर्व आइ जी। ते पूरी दया तो साध जी पालें, बाकी दया रही नहीं काइ जी।। ३-अनुकम्पा ढाल १ गा० ४

त्रिविधे त्रिविधे छकाय जीवांने, भय नहीं उपजावें तांमी जी। ए अभय दांन कहयो भगवंते, ते पिण दया रो नांमी जी॥ ४-अनुकम्पा ढाल ६ दू० १२

पोतें हणें हणावें नहीं, पर जीवां ना प्रांण । हणे जिणनें भलों जांणें नहीं, ए नव कोटी पचखांण ॥ ए अभय दांन दया कही, श्री जिण आगम मांय । तो पिण दूंघ उठावीयों, ग्यांनी नांम घराय॥ ४-अनुकम्पा ढाल ६० दृ ३

अभय दान न ओल्ल्यों, दयारी खबर न कांय। भोला लोकां आगलें, कूडा चोज लगाय॥

१-दृप्टान्त ६५

२-अनुकम्पा ढाल २ गा० ८

#### : ८: दान

कुछ लोग आकर बोले, भीखणजी ! आपका अभिमत ही ऐसा है कि आपके श्रावक दान नहीं देते । आचार्यवर ने कहा—एक शहर में चार बजाज दुकान करते थे । उनमें से तीन बजाज बारात में गये, पीछे एक बजाज रहा ! कपड़े के ग्राहक बहुत आए । कहिये, इससे बजाज राजी होगा या नाराज ! बे बोले—वह तो प्रसन्न ही होगा !

आचार्यवर ने कहा—तुम कहते हो, भीखणजी के श्रावक दान नहीं देते, तो जितने याचक हैं वे सब तुम लोगों के पास ही आयेंगे। धर्म और पृण्य का लाभ सारा का सारा तुम्हीं को प्राप्त होगा—यह तुम लोगों के लिये खुशी की बात है। फिर तुम किसलिये कोसने आए हो कि भीखणजी के श्रावक दान नहीं देते?

दान भारतीय माहित्य का सुपरिचित शब्द है। इसके पीछे अनुप्रह का मनोभाव रहा है। एक समर्थ व्यक्ति दूसरे असमर्थ व्यक्ति को दान देता है, इसका अर्थ है, वह उस पर अनुप्रह करता है। दान की परम्परा में असंख्य परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे एक विशिष्ट मान्यता रही है। प्राचीन काल में राजाओं की ओर से दानशालाएँ चलती थीं। दुर्भिक्ष आदि में उनकी विशेष व्यवस्था की जाती थी। पाद-यात्रियों को भी आहार आदि का दान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों के लिये दान देने की प्रथा सम्भवतः नहीं जैसी थी। उस समय दान, समाज-व्यवस्था का एक प्रधान अंग था। उससे पूर्वकाल मे जाते हैं तो दान जैसा कोई तत्व था ही नहीं। न कोई देने बाला था और न कोई था लेनेवाला। भगवान अमुष्मनाथ ने दीक्षा से पूर्व दान देना चाहा, पर कोई लेने वाला नहीं मिला।

भगवान ऋष्यमनाथ श्रमण बने । एक वर्ष तक उन्हें कोई भिक्षा देनेवाला नहीं मिला, उसके पश्चात् श्रेयास कुमार ने उन्हें इक्षरस का दान दिया ।

माधुओं को दान देन का प्रवर्तन हुआ तब यह प्रश्न मोक्ष से जुड़ गया, धर्म का अंग बन गया। समाज में दीन-वर्ग की सृष्टि हुई तब दान करुणा से मुड़ गया।

याचकों ने दान की गाथाएँ गाईं। दान सर्वोपिर तस्त्र बन गया। इससे अकर्मण्यता बढ़ने लगी, तब दान के लिये पात्र, अपात्र की सीमाएँ बनने लगीं। इससे दाताओं का गर्व बढ़ने लगा, तब दाता के स्वरूप की मीमांसा की जाने लगी।

१-इष्टान्त: १४६

मांगनेवालों का लोभ बढ़ गया तब देय की मीमांसा होने लगो। दान के कारणों का विशद विबेचन हुआ। भारतीय साहित्य के हजारों लाखों पृष्ठ इन मीमांसाओं से भरे हैं। आचार्य मिक्षु ने इस अध्याय में कुछ पृष्ट और जोड़ दिये। उन्होंने दान का मोक्ष और संसार की दृष्टि से विश्लेषण किया। उनका अभिमत है कि जो लोग समूचे दान को धर्म मानते हैं वे धर्म की शेली को नहीं जान पाए हैं। वे आक और गाय के दूध को एक मान रहे हैं। मोक्ष का मार्ग संयम है। असंयमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का मार्ग बताया जाय—यह विरोध है। दान को धर्म बताए बिना लोग नहीं देते इसीलिये सम्भव है दान को धर्म बताया जाता है?।

आचार्य भिक्षु की समूची दान मीमासा का सार इन शब्दों में है कि संयमी को दिया जाय वह दान मोक्ष का मार्ग है और असंयमी को दिया जाय वह दान संसार का मार्ग है। संयमी को दान देने से संसार घटता है और असंयमी को दान देने से संसार बढ़ता है ।

दाता वही होता है जो संयमी या असंयमी सभी को दे । वह पग-पग पर संयमी-असंयमी की परल करने नहीं बैठता । अपने व्यवहार में जिसे संयमी मानता है उसे मोक्ष मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असंयमी मानता है उसे संसार-मार्ग की बुद्धि से देता है ।

१-त्रताव्रत ढाल २ गा० १४ समचें दांन में धर्म कहें तो, नाइं जिण धर्म सेली रे। आक नें गायरो दुध अग्यांनी, कर दीयो भेल सभेली रे॥ २-व्रताव्रत ढाल २ गा० १४

अविरत में दांन ले पेंलारों, मोष रो मार्ग बतावें रे। धर्म कहयां विण लोक नहीं दे, जब कूर कपट चलावें रे॥ ३-व्रताव्रत ढाल १६ गा० ४७

सुपातरनें दीयां संसार घटें छें कुपातर नें दीयां वधे संसार। ए वीर वचन साचा कर जांणों, तिण में संका नहीं छें छिगार रे॥ ४-व्रताव्रत ढाछ १६ गा० ५०

पातर कुपातर हर कोइ नें देवं, तिणनं कहीजें दातार। तिण में पातर दान मुगतरो पावडीयों, कुपातरसूं रुळें संसार रे॥ निश्चय दृष्टि का निर्णय, व्यवहार-दृष्टि से मिन्न भी हो सकता है। सम्भव है जिसे संयमी माना जाय वह वास्तव में असंयमी हो और जिसे असंयमी माना जाय, वह वास्तव में संयमी हो। यह व्यक्तिगत बात है। सिद्धान्त की भाषा में यही कहा जा मकता है कि संयमी को दान देना मोक्ष का मार्ग है और असंयमी को दान देना संसार का मार्ग है। संयमी और असंयमी की परिभाषा अपनी-अपनी हो सकती है। आचार्य भिक्ष की भाषा यह है कि जो पूर्ण अहिंसक हो वह संयमी है और जो मनमा, वाचा, कर्मणा, इत, कारित और अनुमति से अहिंसा का पालन न करे वह असंयमी है।

अस्यमों मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। जिसके कुछ बत हो वह संयमासंयमी भी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। एक आदमी छह काय के जीवों को मारकर दूसरों को खिलाता है, यह हिंसा का मार्ग हैं। जीवों को मारकर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं, वे सिंह की भाति निर्भय होकर नाद नहीं करते। उन्हें पूछने पर वे मेमने की भांति काँपने लग जाते हैं। जो जीवों को मारकर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं, उनकी जीम तलवार की तरह चलती हैं।

एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आचार्य भिक्षु का व्याख्यान सुनने आया। वह व्याख्यान सुन बहुत प्रमन्न हुआ। वह बहुत बार आने लगा। एक दिन उसने आचार्य भिक्षु से कहा—आप अपने श्रावकों को कह दें कि मुक्ते रोटी खिलाए। भिक्षु बोले श्रावकों को कह कर तुम्हें रोटी खिलाएं, चाहे हम अपनी रोटी तुम्हें दें इसमें क्या अन्तर हैं ? तब उसने कहा—तो आप दान का निषेध

१-व्रताव्रत हाल १७ गा० ६

कोइ छ काय जीवांरो गटकों करावं, अथवा छ काय मारे ने खवावें। श्रो जीव हिंसानों राहज खोटों, तिण में एकंत धर्म ने पुन बतावें।। २ ब्रताव्रत ढाल १७ गा० ३६

जीव खवायां में पुन परूपें, ते सीह तणी परें कदे न गूंजें। परगट कहिता भूंडा दीसें, त्यांने प्रश्न पृछ्यां गाडर जिम घूंजें।।

३-व्रताव्रत ढाल १७ गा० २६

जीव खवायां में पुन परूपें, त्यां दुष्टयांनं किह्जं निश्चं अनारज। त्यांरीजीभवहेंतरवा स्तीखी, त्यांविकळांराकिणविध सीमसी कारज॥

करते हैं ? आचार्य भिक्षु ने कहा—देनेवालों को मनाही करो चाहे किसीसे छीन लो इसमें क्या अन्तर है <sup>9</sup>।

लोग कहते हैं — आचार्य भिक्षु ने दान का निर्मेश्व किया है। आचार्य भिक्षु का अभिमत है कि निर्मेश्व करने में और छीनने में कोई अन्तर नहीं है। उनकी वाणी है— दाता दे रहा हो, लेनेवाला ले रहा हो, उन समय साधु उसे रोके तो लेने वाले को अन्तराय होता है, इसलिये साधु वैसा नहीं कर सकता। साधु वर्तमान असंयमी दान की न तो प्रशंसा करे, और न उसका निर्मेश्व करे, किन्तु मीन रहे। धर्म-चर्चा के प्रसंग में दान के यथार्थ स्वरूप का विश्लेषण करें।

इसपर भी कुछ लोगों ने कहा—दान को धर्मन मानने का अर्थ ही उसका निषेध हैं। आचार्य भिक्षु ने इसका ममाधान किया कि दान देने वाले को कोई कहे कि तूमत दे वह दान का निषेध करने वाला है। किन्तु दान जिस कोटि का हो उसी कोटि का बनलाया जाय वह निषेध नहीं है। वह ज्ञान की निर्मलता है। भगवान ने असंयमी को दान देने में धर्म नहीं कहा—इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने दान निषेध किया है। इसका अर्थ इतना ही है कि जिसका जो स्वरूप था वही बतला दिया।

किमी व्यक्ति ने साधु से कहा—तुम मेरे घर मिक्षा लेने मत आना । दूसरे व्यक्ति ने माधु को गालियाँ दीं । जिसने निषेध किया उसके घर साधु भिक्षा

दातार दांन देवं तिण कालं, लेवाल लेवं धर पीतो रे। जब साध कहें तूं मतदें इणनें, नपेधणों नहीं इण रीतो रे॥ जो दान देतां नें साध नपेदें तो, लेवाल रे पहें अंतरायो रे। अन्तराय दीयां फल कहवा लागें, तिणसूं नपेध न करें इण न्यायो रे॥ अन्तराय सुं इरतो साध न बोलं, और परमारथ मत जांणो रे। ते पिण मुन छें वरतमान कालं, बुधवंत की जों पिछांणो रे॥ उपदेस देवं साध तिण कालं, दूध पांणी ज्यूं करे नोवेरो रे। विना वतायां ज्यार तीर्थ में, किण विध मिटें अन्वेरो रे। दोनूं भाषा साध नहीं बोलं, पुन छें अथवा पुन नांही रे। ते वरज्यों वरतमान काल आसरी, थे सोच देखों मन मांही रे।

१-द्रष्टान्त-२४६

२-व्रताव्रत हाल ३ गा० १७—२१

लेने नहीं जाता। जिसने गालियाँ दी उसके घर भिक्षा लेने जाता है। कारण यह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक भाषा में नहीं समाते। इसी प्रकार दान देने का निषेध करना और दान को अधम बतलाना भिनन-भिन्न भाषाएँ हैं। इनका एक ही भाषा में समावेश नहीं होता?।

१-ब्रनाव्रत ढाल ३ गा० ३६--४३

दान देंता ने कहे तं मत दें इणनें, तिण पाल्यों नषेद्यों दांनो रे। पाप हुंतो नें पाप वतायों, तिणरों छें निरमल ग्यांनो रे॥ असंजती नें दांन दीयां में, किह दीयों भगवांत पापो रे। त्यां दान नें वरज्यों नषेद्यों नांही, हुंती जिसी कीधीं थापो रे॥ किण ही साधृनें कह्यों आज पछें तं म्हारें घर कदे मत आयो रे। किण ही एक करला वचनज बोल्यों, हिवें साधू किसें घर जायों रे॥ साधानें वरज्यो तिण घर में न पेसें, करला कह्या तिण घरमांहे जावें रे॥ निपेध्यों नें करला बोल्यां ते, दोनूं एकण भाषा में न समावे रे॥ ज्यूं कोइ दांन देतां वरज राखें, कोइ दीधां में पाप वतावें रे। ए दोनूंई भाषा जुदी जुदी छें, ते पिण एकण भाषा में न समावें रे॥

#### अध्याय ५

# क्षीर-नीर

जीभ की दवा आँग्व में डालने से और आँग्व की दवा जीभ के लगाने से आँग्व फूट जाती है और जीभ फट जाती है—दोनों इन्द्रियाँ नष्ट होती हैं। इसी प्रकार जो अधर्म के कार्य का धर्म में और धर्म के कार्य का अधर्म में समावेश करता है, वह दोनों प्रकार से अपने आपको बाँध लेता हैं।

## सम्यक् दृष्टिकोण

द्या, दान और परोपकार ये तीन तत्व सामाजिक जीवन के आधार स्तम्म रहे हैं। धर्म की आराधना में भी इनका स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। समाज की व्यवस्था बदलती रहती है। जिस समाज में उद्यता और नीचता निसर्ग-सिद्धि मानी जाती थी, उसमें दया, दान और परोपकार को विकसित होने का अवसर मिला। आज समाज व्यवस्था बदल चुकी है। इसमें समान अधिकार का सिद्धान्त विकास पा रहा है। बड़ों और छोटों के वर्ग-मेद को इसमे स्थान नहीं है। जब बड़ों और छोटों का भेद मिटने लगता है तब द्या, दान और परोपकार सिमटने लग जाते हैं। आचार्य भिक्ष ने जब द्या-दान का विश्लेषण किया, उस समय की समाज व्यवस्था में उन्हें बहुत महत्त्व दिया जाता था। आज की व्यवस्था में 'समान अधिकार' देने का जो महत्त्व है, वह दया दिखाने का

१-व्रतात्रन हा॰ ४ गा० ४.५:

जीभरो ओपद आंख्यां में घाल्यों, आंख्यारो ओषद जीभमें घाल्योरे। तिणरी आंखई फूटीनें जीभइ फाटी, दोनूंइ इंद्री खोय चाल्योरे॥ ज्यूं अधर्मरा कांमा धर्ममाहे घाल्या, धर्मरा कांमा अधर्ममें घाल्यारे। दोनूंई विध कर्म बांधे अग्यांनी, दुरगत माहे चाल्यारे॥

नहीं। जो महस्व सहयोग का है वह दान और परोपकार का नहीं है। समाज-व्यवस्था परिवर्तनशील है इसलिए परिवर्तन भी स्वाभाविक है। एक व्यवस्था में उसके अनुरूप तस्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था में बे बदल जाते हैं। धर्म अपरिवर्तनशील है। उसमें दया, दान और परोपकार की मान्यता व्यवस्था से उत्पन्न नहीं है। वह संयम से जुड़ी हुई है। संयम का विकास हो वहीं दया हो सकती है, वहीं दान और वहीं परोपकार। जो वर्तमान के असंयम को सहारा दे वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार। आचार्य भिक्ष ने कहा—यह लोकोत्तर भाषा है। लौकिक भाषा इससे भिन्न है और बहुत भिन्न है। उसके पास मानदण्ड है—भावों का आवेग या मानसिक कम्पन और लोकोत्तर भाषा संयम के मानदण्ड से माप कर बोलती है।

आचार्य मिक्षु के इस अभिमत के स्पष्टीकरण के बाद जो प्रश्न उपस्थित हुए उनमें सर्वाधिक प्रभावशाली प्रश्न सेवा का है। निःस्वार्थ भाव से सेवा करना क्या धर्म नहीं है ? क्या हृदय की सहज स्फूर्त करणा धर्म नहीं है ! इसे अधर्म कहना भी तो बहुन बड़े साहस की बात है। जिस नमाज में रहना और उमी की सेवा को धर्म न मानना बहुन ही विचित्र बात है। पर हममें से बहुत लोगों ने समाचार पत्रों में बहुत बार यह शीर्षक पढ़ा होगा—''यह मच है, आप माने या न माने''। बहुन मारी बातें ऐसी होती हैं जिनपर सहमा विश्वास नहीं होता, पर वास्त्व में बे सच होती हैं और कुछ बातें ऐसा होती हैं जो यस्तुतः सच नहीं होतीं, परन्तु उनपर महसा विश्वाम हो जाता है। समाजसेवा में धर्म नहीं, यह सुनते ही आदमी चोंक उठना है। किसी भी वस्तु के स्थूल दर्शन के माथ सच्चाई का लगाव इतना नहीं होता जितना कि सस्कारों का होता है।

जो लोग सेवा मात्र को धर्म मानते थे, उनको लक्षित कर महात्मा गाँधी ने कहा—जो मनुष्य बन्दृक धारण करता है और जो उनको सहायना करता है दोनों मे अहिंसाकी दृष्टिसे कोई मेद नहीं दिखाई पड़ता। जो आदमी द्याकुओं को टोली में उनकी आवस्यक सेवा करने, उनका भार उठाने, जब वह द्याका टालता हो तब उनकी चौकीदारी करने, जब वह धायल हो तो उनकी सेवा करने का काम करता है वह उन इकेती के लिये उतना ही जिम्मेवार है जितना कि वह खुद द्याक्। इन दृष्टि से जो मनुष्य युद्ध में घायलों की सेवा करता है वह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सकता?।

अहिंसा की दृष्टि से शस्त्र धारण कर मारने वालों में और निःशस्त्र रहकर धायलों की सेवा करनेवालों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों ही लड़ाई में

१-आत्मकथा भा० ४

शामिल होते हैं और उसीका काम करते हैं, दोनों ही लड़ाई के दोष के दोषों हैं।

गाँधीजी ने युद्ध के सम्बन्ध में जो विचार ब्यक्त किए, वे ही विचार आचार्य मिक्षु ने जीवन-युद्ध के बारे में ब्यक्त किये। सामाजिक क्रान्ति की हिएट से जहाँ मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों को मारने की खुली छूट होती है वह युद्ध है। मोक्ष की हिण्ट से जहाँ एक जीव में दूसरे जीवों को मारने की भावना या वृत्ति होती है वह युद्ध है। अर्थात् जीवन ही युद्ध है। युद्ध में लगे जीवों की सहायता करनेवाला युद्ध के दापों से मुक्त नहीं रह सकता—यह महात्मा गाँधी की वाणी है। आचार्य मिक्षु की वाणी है—असंयममय जीवन-युद्ध में मंलग्न जीवों की सहायता करनेवाला अमयममय जीवन-युद्ध के दोपों से मुक्त नहीं रह सकता। पहली बात सूक्ष्म है ओर दूमरी सूक्ष्मतर। इसलिए इनपर महमा विश्वास नहीं होता, पर इनको सञ्चाई में मन्देह नहीं किया जा सकता।

आचार्य मिक्षु ने कहा—कोई व्यापारी घी और तम्बाक् दोनों का व्यापार करता था। एक दिन वह किसी कार्यवश दूसरे गाँव गया। उसका पुत्र दुकान में बंठा। उसने देखा कि एक वर्तन मे घी पड़ा है और एक में तम्बाक् । दोनों आधे आधे थे। उसने सोचा—पिताजो कितने कमसमभ हैं, बिना मतल्य दो पात्र रोक रखे हैं। उसने घी का पात्र उठाया और तम्बाक् मे उड़ेल दिया। उन्हें मलकर राब सी बना ली। प्राहक आया तम्बाक् लेने। उसने वह राब दी, प्राहक बिना लिए लीट गया। दूसरा प्राहक आया घी लेने। वही राब उसके सामने आई। वह भी खाली लीट गया। जितने भी प्राहक आए बे सारे के सारे रीते हाथ लीट गए। वह पात्र खाली न हो तबनक दूसरा पात्र निकालने की पिताजी मनाही कर गए थे और यह कोई लेते नहीं। उसे समुचे दिन इस समस्या का सामना करना पड़ा?।

उस व्यक्ति को भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो आध्यात्मिक और छौकिक कार्यों का मिश्रण करता है।

आचार्य भिक्ष के अभिनत में "मिश्रण" अनुचित है। इसका विरोधी विचार समाज-सेवियों का है। उनके अभिमत में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को अलग-अलग मानना अनुचित है। इन दिनों हम

जिम कोइ घृत तंबाखू विणर्जे, पिण वासण विगत न पाडें रे। घृत लेई तंबाखू में घालें, ते दोनूई वसत विगाडें रे॥

१-हिन्दी नवजीवन २० सितम्बर १६२८

२ ब्रताव्रत ढा० ४ गा० १ :

लोगों में जीवन के दुकड़े करने की आदत पड़ गई है। सामाजिक पहलू अलग, नैतिक पहलू अलग, आध्यात्मिक पहलू अलग—इस तरह अलग-अलग पहलू बनाए गये हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नीति-विचार के बारे में सोचते नहीं, नीति का काम करने वाले समाज के मसले हाथ में नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरह दुकड़े करके हम ने जीवन को लिन्न-विच्लिन्न कर दिया है ।

ये दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो; दूसरे की दिशा है कि इन्हें बाँट कर जीवन के टुकड़े मत करो । इन दोनों दिशाओं में से प्रक्त उठते हैं--क्या जीवन विभक्त ही है ? क्या जीवन अविभक्त ही है ? एकान्त की भाषा में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाय तो वह सच नहीं होगा। इसका यथार्थ उत्तर होगा कि वह विभक्त भी है और अविभक्त भी। वह विभक्त इसलिए हैं कि वे सारी प्रवृत्तियाँ एक ही जीवन में होती हैं। विभाजन प्रवृत्तियों का होता है उनके आधार का नहीं। एकता आधार में होती है। उनकी प्रवृत्तियों में नहीं। दोनों के समन्वय की भाषा यह होगी कि आधार होने के नाते जीवन एक है, अविभक्त है। और उसमें अनेक कार्य होते हैं, इस हिए से वह अनेक है. विभक्त है। भगवान महावीर ने तीन पक्ष बतलाए-अधर्म पक्ष, धर्म पक्ष और मिश्र पक्ष । हिंसा और परिग्रह से जो किसी प्रकार निवृत्त नहीं हैं वे अधर्म पक्ष में समाते हैं, उनसे जो सर्वधा निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष में हैं। और जो छोग किमी सीमा तक उनमे निवृत्त भी है और शेप सीमा में निवृत्त नहीं भी हैं. वे मिश्र पक्ष के अधिकारी है। मिश्र पक्ष में अहिंसा और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक हिंसा का जितना सवरण किया है, यह जीव का अहिंमा पक्ष है। और जीवन में आवश्यक हिंमा का जितना प्रयोग है वह उसका हिंसा पक्ष है। ये दोनों जीवन में मिश्रित हैं क्योंकि इनका आधार एक ही जीवन है। पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं क्योंकि इनका स्वरूप मर्चथा भिन्न है।

जीवन में सारी प्रवृत्तिया अहिंसक ही होती हैं — ऐसा कौन कहेगा ? और सारो प्रवृत्तिया हिंसक ही होती हैं ऐसा भी कीन कहेगा ? अहिसक और हिंसक दोनों प्रकार की प्रवृत्तिया होती हैं, उन्हें एक कीट की कीन

१ विनं वा प्रवचन पृ० ४४० ( मंगलवार, २६ मई १६५६ ) २ सूत्रकृताङ्ग २ १

कहेगा ? आचार्य मिक्ष ने जीवन-विभाजन की जो रेखा खींची वह यही है। व्यापारी व्यापार करते समय आध्यात्मिक-भावना को भूल जाय, चाहे जितना कर व्यवहार करे, धर्मस्थान में वह धार्मिक और कर्मस्थान में निर्दय हो, यह आशय उस विभाजन को रेखा का नहीं है । उसका आशय है - व्यापार और दयाभाव एक नहीं हैं। दया भाव धर्म है और न्यापार सांमारिक कर्म। दोनों को एक मानने का अर्थ होता है, धर्म और सासारिक कर्म का मिश्रग। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार वर्ग हैं। इनमें दो साध्य हैं और दो साधन। मोक्ष साध्य है, धर्म उसका साधन। काम साध्य है. अर्थ उसका साधन । आर्थिक विकास और काम का आसेवन जीवन का एक पहलू है। और दूसरा पहलू है-धार्मिक विकास और मुक्ति की उपलब्द। ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सब स्वरूप-दृष्टि से एक नहीं हैं। आचार्य मिक्ष ने जीवन के ट्कड़े नहीं किए, उन्होंने जीवन की प्रवित्यों के मिश्रण से होने वालो क्षति से लोगों को सावधान किया। उनको वाणो है--'मावद्य दान' संमार-संवर्धन का हेतु है, और 'निरवद्य दान' संसार मुक्ति का हेतु है। संसार और मोक्ष के मार्ग भिन्न हैं। वे समानान्तर रेखा की तरह एक साथ रहते हुए भी कहीं भी नहीं मिछते?।

उनकी वाणी हैं — जो मांमारिक उपकार करता है उमके संसार बढ़ता है,

१-विनोबा प्रवचन प्रष्ठ ४४० ( मंगलवार, २६ मई १६५६ )

व्यापारी इधर भगवान की भक्ति करता है, पूजा-पाठ करता है और उधर व्यवहार में भूठ चलाता है। इस तरह वह तीर्थ-यात्रा, ध्यान, जप जाप आदि करेगा, लेकिन सत्य व्यापार के खिलाफ है, ऐसा अवश्य कहेगा। व्यापार अलग और सत्य, प्रेम, द्या अलग। व्यापारी दुखियों के वास्ते दान देगा, लेकिन व्यापार में द्या नहीं रखेगा। यह नहीं सोचेगा कि व्यापार में भी द्या पड़ी है। हम गलत ढंग से व्यापार करते हैं, तो ममाज को दुख पहुंचता है। इस तरह हम ने व्यवहार को नीति से अगल रखा और नीति को अध्याहम से अलग रखा।

२-ब्रशाबन ढा॰ ३ गा० ३:

ते सावद्य दांन संसार ना कारण तिण में निरवद रो नहीं भेलो रे। संसार ने मुगतरा मारग न्यारा, ते कठें न खावें मेलो रे॥ और जो मोक्ष के अनुकुल उपकार करता है उसके मोक्ष निकट होता है ।

कोई यहस्थ किसी गरीब को धन देकर सुम्बी बनाता है, यह सांसारिक उपकार है, बीतराग उसकी प्रशंसा नहीं करते ।

उनकी वाणी हैं—एक लीकिक दया है। उनके अनेक प्रकार हैं<sup>2</sup>। एक क्वा जल से भरा है, कोई उसमें गिर रहा था, उसे बचा लिया। कहीं लाय—आग लगी, कोई उममें जल रहा था, उसे बचा लिया। यह दया है, उपकार है, पर है सासारिक।

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समभाए, उसका हृदय बढल दे, वह जन्म-मरण के कृएँ में गिरने से बचाता है, यह दया है, उपकार है, पर है आध्यात्मिक ।

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाज रूपी धमनियाँ उसमें रक्त का संचार करती हैं इसलिए वह सासान्कि उपकार करता है।

आत्मवादी का सर्वेषिरि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना व्यक्ति का सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है।

संसार तणों उपगार करें छे, निणरं निश्चंड समार वधतो जाणों। मोक्ष तणों उपगार करें छे, तिणरे निश्चंइ नंडी दीसे निर्वाणों॥ २-अणुकम्पा ढाळ ११ गा० ४, ४:

कोई दलदरी जीव ने धनवत कर है, नव जात रों पित्रवहों देई भरपूर। वले विविध प्रकारें साता उपजावें, उणरों जावक दलदर कर है दूर ॥ इ कायरा ससत्र जीव इविरतों, त्यांरी साता पृद्धी ने साता उपजावें। त्यांरी करें वीयावच विविध प्रकारें, तिणनें तीर्थं करदें व तों नहीं सरावें॥ ३-अणकस्पा ढा० ८ द० ४:

एक नाम दया छोकोक रा, तिणरा भेद अनेक। तिण में भेपधारी भृछा घणा, ते मणजो आण ववेक॥ ४-अणुकम्पा ढाल ⊂ दृ० १-३ः

द्या र सहू को कहें, ते द्या धर्म छें ठीक। द्या ओलखने पालमी, त्यांने मुगत नजीक॥ आ द्या तो पहिलो बत छें, साध श्रावक नो धर्म। पाप रुकें तिणसुं आदना, नवा न लागें कर्म॥ छ काय हणें हणावें नहीं, हणं।यां भलो न जाणं ताय। मन बचन काया करी, आ द्या कही जिण राय॥

१-अणुकम्पा ढा० ११ गा० ३:

## अध्याय ५: श्लीर-नीर

जो मिम्या दिष्ट होता है, वह इन दोनों को एक मानता है और सम्यक्टिष्ट इन्हें भिन्न-भिन्न मानता है।

आम और धत्रे के फल सरीखे नहीं होते। किसी के बाग में ये दोनों प्रकार के वृक्ष हों, वह आम की इच्छा से धत्रे को मींचे तो उसका परिणाम क्या होगा ? आम का वृक्ष स्खेगा और धत्रे का पौधा फलेगा। ठीक इसी प्रकार ग्रहस्थ के जीवन में बत रूपी आम का वृक्ष और अबत रूपी धत्रे का पौधा होता है। जो व्यक्ति बतों पर दृष्टि दे उसके अबत को सींचेगा, उसे आम की जगह धत्रे का फल मिलेगा ।

अमरीकी वायु सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल थामस ह्वाइट सीनेट वैदेशिक सम्बन्ध सीमित की एक बैठक में ६ मई को गवाही दे रहे थे, उसके कुछ प्रमग इस प्रकार हैं—

ें सीनेटर गोर: मैं पाकिस्तान को इतनी ज्याटा बड़ी रकम सैनिक सहायता के रूप में देने का समर्थन करना कठिन पाता हँ....।

श्री मैक एल राय: यह रक्षा-व्यवस्था निःसन्देह भारत के विरुद्ध नहीं बिरुक्त उसे रूम और चीन के विरुद्ध दी गई है।

मोनेटर गोर: अच्छा आपका यह उद्देश्य हो सकता है, किन्तु हमारा जो अफसर उस कार्यक्रम का इंचार्ज है, वह कहता है कि पाकिस्तानी सैनिक अस्त्रदास्त्र सहापता भारत के विरुद्ध चाहते हैं।

हिवे सुणजो चुनर सुजांण, श्रावक रत्नां री खांण। ब्रतां कर जांणजों ए, उल्ही मत तांणजो ए॥ केड रूंख बाग में होय, आंब धत्रा दोय। फल नहीं सारिखा ए, कर्ज्यो परिखा ए॥ आंबा सु लिंब लाय, सींचे धत्रो आय। आसा मन अति घणीए, अंब लेवा तणीए॥ पिण अंव गया कुमलाय, धतूरो रह्यो डहिडाय। आम ने जोवं जरें ए, नैंणा नीर जरहरें ए॥ इण दिष्टंते जांण, श्रावक व्रत अंब अविरत अलगी रही ए, धतूरा सम कही ए।। द्विर्त कोय, त्रतां सामो जोय। ते भूला भर्म में ए, हिंसा धर्म में ए॥ इवत सं बंधें कर्म तिण में नहीं निश्चें धर्म। तीन करण सारिखा ए. ते विरलां परिखाए॥

१-ब्रताव्रत हाल ६ गा० ६-११

श्री मैक एल राय: इस उनसे सहमत नहीं।

सीनेटर: किन्तु फिर भी आप उन्हें यह सहायता देते हैं और इसका उपयोग तो वे ही करेंगे आप नहीं...। दूसरे शब्दों में हम उन्हें सहायता एक उद्देश्य से देते हैं और वे उसे लेते हैं दूसरे उद्देश्य से...।

जनग्ल ह्वाइट: मैं नहीं समभता कि ऐसा कहना न्याय-संगत है। निःसन्देह पाकिस्तानियों के ख्याल भारतीयों की तरफ से बिगड़े हुए हैं किन्तु रूस के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही भाव हैं...।

सीनेटर चर्च : हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि खतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर से हैं। मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूं कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के विरुद्ध शस्त्र सज्जात करने में अमरीको रुपये खर्च करना उचित है ?

यह संवाद आचार्य भिक्षुके उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिसका प्रयोग उन्होंने, असंयम पूर्ण सहयोग की स्थित को समभाने के लिए किया था:

एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया। एक दयाल सेठ ने राजा से निवेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर के लिए पाचर्सौ-पाचसौ रुपये दे दूँ। राजा ने कहा—ये चोर बहुत दुष्ट हैं, छोड़ने योग्य नहीं है। संठ ने कहा-सबको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें। सेट का आग्रह देख राजा ने पांच सौ रुपये ले एक चोर को छोड़ा। नगर के लोग सेठ की प्रशंसा करने लगे। उसके परोपकार को बखानने लगे। चोर भी बहुत प्रसन्त हुआ | चोर अपने गाँव गया | नौ चोरों के घरवालों को सारे समाचार सुनाए। वे बहुत कुपित हुए। वे उस चौर की साथ ले नगर में आए । दरवाजे पर एक चिट्टी चिपका दी । उसमे निन्नानवे नागरिकों को मारकर सौ का बदला लेने की बात लिखी हुई थी। और चीर को बचाने बाले साहकार को छुट दी गई थी। अब नगर मे चोरों का आतंक फैला। हत्याओं पर हत्याएँ होने लगीं। किसीका वेटा मारा गया, किसी का बाप। किसी की मा और किसी की पत्नी। नगर में कोलाइल मचा। लोग उस साह-कार की निन्दा करने लगे, उसे कोमने लगे। सेठ के पास घन अधिक था तो उसे कएँ में क्यों नहीं डाल दिया ? चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की इत्याएँ क्यों करवाई ? उस साहकार की दशा दयनीय हो गई । उस अपने बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जगह जाना पड़ा?।

सेट ने चोर को प्राणदान दिया और अमरीका पाकिस्तान को सुरक्षा का

१-हिन्दुस्तान २३ जून १६५६

२-दृष्टान्तः १४०

साधन दे रहा है। अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहा है। सेठ ने उन निन्नानवें व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा मारे गए, उस चोर की सहायता की। असंयमी प्राणी कभी भी किसी भी प्राणी को मार सकता है, उसे सहायता देना सब जीवों के विरुद्ध है। इसी दृष्टि से आचार्य भिक्षु ने कहा—मैं असंयमी जीवों को सांसारिक सहयोग देनेका समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। यहाँ तर्क हो सकता है कि सेठ ने निन्नानवे व्यक्तियों के विरुद्ध चोर की सहायता नहीं की, केवल चोर को जीवित रखने के लिए प्रयत्न किया। इसी तर्क का अंश इस मंबाद में मिलता है कि अमरीका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रहा है। चोर निन्नानवें व्यक्तियों की हत्या कर सकता है, पाकिस्तान उस सैनिक सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध भी कर सकता है।

जिस प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की कड़ी जुड़ी हुई है उसी प्रकार असंयमी को सहयोग देने के साथ भी सूक्ष्म हिंसा का मनोभाव जुड़ा हुआ है। इसलिए परिणाम की दृष्टि से चोर का सहयोग करने के कार्य को महत्त्व नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार राजनीतिक दूरदर्शिता की दृष्टि से सैनिक-सहयोग का समर्थन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मिक दृष्टि से अस्पर्मी को दिए जानेवाले सासारिक सहयोग को धार्मिक उच्चता नहीं दी जा सकती।

तर्क की पद्धति एक होती है उसके क्षेत्र भले ही भिन्त हों। राजनीति के क्षेत्र में एक दूमरे देश के विरुद्ध शस्त्र-मिन्नित करना यदि चिन्तिनीय हो सकता है तो आत्मिक क्षेत्र में एक जीव को दूमरे जीवों के विरुद्ध शस्त्र-मिन्नित करना क्या चिन्तिनीय नहीं होता? भगवान् ने कहा—असंयम शस्त्र है । एक जीव दूसरे जीवों की हिंसा इसिलए करता है कि वह असंयमी है। संयमी अपने खानपान के लिए भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता। वह मधुकरी वृत्ति के द्वारा सहज प्राप्त भिक्षा से ही अपना जीवन चलाता है। असंयमी की भिक्षा लेने का अधिकार नहीं। वह अपने को एक सीमा तक ही सबत कर सकता है।

यदि हम मैनिक महयोग पर केवल सामरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जा रहा है, वह उचित है, किन्तु उस पर नैतिक दृष्टि से विचार करने वाले और

दस विषे मत्थे पं० तं० सत्थमग्गी, विसं, लोणं, सिणहो, खार, मंबिलं, दुप्पउतो मणो, वाया, काया, भाबो त अविरती

१-स्थानाङ्ग १०।१।७४३:

चर्च सीनेटर गोरे की दृष्टि में वह उचित नहीं है। उसे उचित मानने के पिछे भी एक दृष्टिकोण है, और अनुचित मानने के पहले भी एक दृष्टिकोण। उचित मानने का दृष्टिकोण स्वार्थपूर्ण है और अनुचित मानने का दृष्टिकोण वस्तुस्थिति से सम्बन्धित है। आचार्य भिष्ट् ने कहा—मैं असंयमी को सांसारिक सहयोग देने का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। इसमें आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेषण है। केवल सामाजिक स्वार्थ की दृष्टि से सोचने वाले, सम्भव है, इस विशुद्ध आध्यात्मिक विचार से सहमत न भी हो सकें।

## अहिंसा का ध्येय

कोई आदमी नीम आम आदि वृक्षों को न काटने का बत लेता है, वृक्ष सुरक्षित रहते हैं; कोई आदमी तालाब, सर आदि न सुखाने का नियम करता है, तालाब जल से परिपूर्ण रहता है; कोई आदमी मिठाई न खाने का बत करता है, मिठाई बचती है; कोई आदमी दव-आग लगाने और गाँव जलाने का त्याग करता है, गाँव और जंगल की सुरक्षा होती है; कोई आदमी चोरी करने का त्याग करता है, वृक्षरों के भन की रक्षा होती है।

बृक्ष आदि मुरक्षित रहते हैं, वह अहिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं । जीव-रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है, होता ही है, ऐसी बात नहीं । पर उसका प्रयोजन नहीं है। नदी के जल से भूमि उपजाक हो सकती है। पर नदी इस उद्देश्य से बहती है यह नहीं कहा जा सकता।

अहिंसा का उद्देश क्या है ? आत्म-शुद्धि या जीव-रक्षा ? इस प्रश्न पर सब एक मत नहीं हैं। कई विचारक अहिंसा के आचरण का उद्देश्य जीव-रक्षा बतलाते हैं और कई आत्मशुद्धि। ऐसा भी हो सकता है कि जीव-रक्षा होती है और आत्मशुद्धि नहीं होती—संयम नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि आत्मशुद्धि होती है, संयम होता है, जीव-रक्षा नहीं होती। अहिंसा जीव-

१-अणुकम्पा ढाल ५ गा० १२ १५

नीव आंवादिक विरप नों, किण ही कीधो हो वाढण रो नेम। इविरत घटी निण जीव नीं, विरष उभो हो तिण रो धर्म केम।। सर द्रह तलाव फोडण तणों, सूंस लेई हो मेट्या आवता कर्म। सर द्रह तलाव भरचा रहें, तिण मांहि हो नहीं जिणजी रो धर्म।। लाडु घेवर आदि पकवांन नं, खाणा छोड्या हो आत्म आंणी तिण ठाय। वेराग वध्यों तिण जीव रें, लाडू रह्या हो तिण रो धर्म न थाय।। दव देवो नें गांम जलायवों, इत्यादिक हो सावद्य कार्य अनेक। ए सर्व छोडावें समकायनं, सगलारी हो विध जांणो तुमे एक।।

रक्षा के लिए हो तो आत्मशुद्धि या संयम की बात गौण हो जाती है। और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा की बात गौण हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने कहा—अहिंसा में जीव-रक्षा की बात गौण है, मुख्य बात आत्म-शुद्धि की है। एक संयमी सावधानी पूर्वक चल रहा है। उसके पैर से कोई जीव मर गया तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता, उसके पाप कर्म का बन्धन नहीं होता?। एक संयमी असावधानी पूर्वक चल रहा है। उसके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं हुआ, फिर भी वह हिंसक है, उसके पाप कर्म का बन्धन होता है?।

जहाँ जीवों का घात हुआ, वहाँ पाप का बन्धन नहीं हुआ और जहाँ जीवों का घात नहीं हुआ वहाँ पाप का बन्धन हुआ, यह आक्चर्य की बात है। परन्तु भगवान की वाणी का यही रहस्य है ।

संयमी मुनि नदी को पार करने हैं। उसमें जीव-घात होता है। उस कार्य में हिंसा का दोष होता तो भगवान उसकी अनुमित नहीं देते। जहा भगवान की अनुमित है वहा हिंसा का दोष नहीं है। जहा आत्मा का प्रयोग प्रशस्त होता है, हिंसा का दोष नहीं होता, वहीं भगवान की अनुमित होती है ।

१-जिन आज्ञा चौढ़ालोयो ढाल १ गा० ३०: इरज्या मुमत चालता साधु सूं, कदा जीव तणी हुवें घात। ते जीव मुवां रो पाप साधुनें, लागं नहीं अंस मात रे॥ २-जि० आ० ढाल १ गा० ३१:

ज्यो इरज्या सुमत विण साधु चालें, कदा जीव मरें नहीं कोय। तो पिण साधु ने हंस्या छ कायरी लागे, कर्म तणों बन्ध होय रे॥ ३-जि० आ० ढाल १ गा० ३२:

जीव मंवा तिंहा पाप न लागों, न मुंवा तिंहा लागो पाप। जिण आगम संभालों जिण आगन्याजोवों,जिण आग्यामेंपापम थायोरे॥ ४-जि० आ० ढा० १ गा० १८-२०:

साधू नदी उतरयां माहें दोष हुवें तो, जिण आगन्या ढें नांही। जिण आगन्या देवें त्यां पाप नहीं छे, ते सोच देषों मन मांही रे॥ नदी उतरें त्यांरों ध्यांन किसों छें, किसी लेस्या किसा परिणांम। जोग किसा अमाय किसा छें, भला भूंडा पिछांणो तांम रे॥ ए पांचु भलां छें तों जिण आगन्या छें, माठां में जिण आगन्या न कोय। पांचुं माठां सूं तो पाप लागे छें, पांचुं भलांसुं पाप न होय रे॥

देह के रहते हुए जीव-घात से नहीं बचा जा सकता किन्तु अहिंसा की पूणता आ सकती है। वीतराग या सर्वज्ञ के द्वारा भी जीव-घात हो जाता है। पर उनका संयम अपूर्ण नहीं होता, उनकी अहिंसा अधूरी नहीं होती। अवीत-राग-संयमी के भी पूर्ण अहिंसा की माधना होती है। हिंसा और अहिंसा का मूल स्रोत, आत्मा की असत् और सत् प्रवृत्ति है। जीव-घात या जीव-रक्षा उनकी कसोटी नहीं है। यह व्यवहारिक दृष्टि है। जहाँ प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-घात भी होता है वहां व्यवहार और निक्चय दोनों दृष्टियों से हिंसा होती है। जहाँ प्रवृत्ति सन् होती है और जीव-घात भी नहीं होता वहा व्यवहार और निक्चय दोनों दृष्टियों से अहिंसा होती है। प्रवृत्ति सन् होती है और जीव-घात हो जाता है वहाँ निक्चय दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार दृष्टि से हिंसा होती है। प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-घात नहीं होता, वहाँ निक्चय दृष्टि से हिंसा होती है। प्रवृत्ति असत् होती है और जीव-घात नहीं होता, वहाँ निक्चय दृष्टि से हिंसा से पाप नहीं होता। जैसे जीव-घात होने पर भी व्यवहारिक हिंसा वन्धनकारक नहीं होती वेसे ही जीव-घात होने पर भी व्यवहारिक अहिंसा मुक्ति कारक नहीं होती।

कई लोग इसीलिए सिंह आदि हिंस्त्र जीवों को मारने में धर्म मानते हैं, कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूमरी बात, जो जीव-स्था को अहिंसा का उद्देश्य बतलाते हैं उन्हें पग-पग पर ककता पड़ता है। जीव-स्था के लिए जीवों को मारने का भी प्रसंग आ जाता है। अहिंसा का ध्येय जीव-स्था हो तो साधन शुद्ध का विचार मुर्श्वित नहीं रहता। आत्म-शुद्धि का साधन शुद्ध ही होता है। जीव-स्था को अहिंसा का ध्येय माननेवालों की कठिनाई का आचार्य भिक्षु ने इन शब्दों में चित्र म्हींचा है—''कभी तो वे जीवों की रक्षा में पुण्य कहते हैं और कभी वे जीवों की घात में पुण्य कहते हैं, यह बड़ा विचित्र मत है'। चोर चोरी की वरतु को छक, लिप कर बेचता है, वह प्रगट रूप में नहीं वेच सकता। उसी प्रकार एक जीव की रक्षा के लिए दूसरे जीवों की घात करने में पुण्य मानते हैं, वे इस मत को प्रगट करते हुए सकुचाते हैं । जो जीवों की रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानते हैं उन्हें बड़े जीवों की

१-व्रताव्रत ढा० १७ गा० ३८:

कदे तों पुन कहें जीव खवायां, कदे कहें जीव बचायां पुन। यां दोयांरो निरणों न कीयों विकला, यूंही बकें गेहला ज्यूंहीया सून॥ २-व्रताव्रत ढा०: १७ गा० ३६:

चोर चोरी री बस्त छानं २ बेचे, चोडे धाडें तिण सुंवेचणी नावें। ज्यूं जीव खवायां पुन कहें त्यां सू, चोडें छोका म वतावणी नावें।।

रक्षा के लिये छोटे जीवों की घात में पुण्य मानना ही पड़ता है और वे मानते भी हैं। इसीलिए आचार्य भिधु ने जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय नहीं माना।

जर्मन विद्वान अलब्र्ट स्वीजर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भगवान् महावीर के अनुसार अहिसा संयम की उपज है। संयम या आत्मिक पिवन्नता से सम्बन्धित होने के कारण ही वह पिवन्न है। अहिंसा का सिद्धान्त जहां करणा या जीव रक्षांस जुड़ जाता है वहा अहिंसा लोक प्रिय बनती है पर पिवन्न नहीं रह सकती। आत्म-शुद्धि का मतलब है, असंयम से बचना। असंयम से बचने और अहिंसा को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जहां असंयम से बचाव है बहां अहिंसा है। और जहाँ अहिंसा है वहां असंयम से बचाव है। किन्तु जीव-रक्षा का अहिंसा के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में जीव-रक्षा हो सकती है पर उसकी अनिवार्यना नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इस दृष्टकोण को तीन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया।

१—एक सेट की दुकान में साधु टहरे हुए थे। करीब रात के १२ बज रहे थे। गहरा सन्नाटा था। निःस्तब्ध बातावरण में चारों ओर मूक शान्ति थी। चोर आए, सेट की दुकान में घुसे। ताला तोड़ा। धन की थेलियाँ ले, मुझने लगे। इतने में उनकी निःम्तब्धता भंग करने वाली आवाज आई— भाई! तुम कीन हो? उनकी बहुत कहने या करने का मौका ही नहीं मिला कि तीन साधु मामने आ खड़े हो गए। चोरों ने देखा कि साधु हैं, उनका भय मिट गया और उत्तर में बोले—महाराज! हम हैं। उन्हें यह विश्वास था कि साधुओं के द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—महाराज! हम चोर हैं। साधुओं ने कहा—भाई इतना बुग काम करते हो यह टीक नहीं।

साथु बैंठ गए और चोर भी। अब दोनों का सवाद चला। साधुओं ने चोरी की बुराई बताई और चोरों ने अपनी परिस्थित। समय बहुत बीत गया। दिन होने चला। अखिर चोरों पर उपदेश असर कर गया। उनके हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने चोरी को आत्म-पतन का कारण मान उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। चोरी न करने का नियम भी कर लिया। अब वे चोर नहीं रहे। इमलिए उन्हें भय भी नहीं रहा। कुछ उजाला हुआ, लोग इधर-उधर घूमने लगे। वह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी दुकान के पास हो निकला। टूटे ताले और खुले किवाड़ देख वह अयाक सा हो गया। तुरन्त ऊपर आया और देखा कि दुकान की एक बाजू मे चोर बैंटे साधुओं से बातचीत कर रहे हैं और उनके पास धन की थैलियाँ पड़ी हैं। सेठ को कुछ

आशा बँधी। कुछ कहने जैसा हुआ, इतने में चोर बोले—सेट जी! यह आपका धन सुरक्षित है, चिन्ता न करें। यद आज ये साध्र यहाँ न होते तो आप भी करीब करीब साध्र जैसे बन जाते। यह मुनि के उपदेश का प्रभाव है कि हम लोग सदा के लिए इस बुराई से बच गए और इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया। सेट बड़ा प्रसन्न हुआ। अपना धन सम्भाल मुनि को धन्यबाद देता हुआ अपने घर चला गया। यह पहला, चोर का हप्टान्त है। इसमें दो बार्ने हुईं - एक तो साध्रुओं का उपदेश सुन चोरों ने चोरी छोड़ी, इसमें चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची और दूमरी—उसके साथ सेट जी का धन भी बचा। अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है? चोरों की आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेट जी का धन बचा वह?

र—कसाई वकरों को आगे किए जा रहे थे। उन्हें मार्ग में साधु मिले। उनमें से प्रमुख साधु ने कमाईयों को सम्बोधन करते हुए कहा—भाई! इन बकरों को भी मीत से प्यार नहीं, यह तुम जानते हो? इनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तुम्हें मादम है? खर! इसे जाने दो। इनको मारने से तुम्हारी आत्मा मिलन होगी उसका परिणाम दूसरा कीन भोगेगा? मुनि का उपदेश मुन कसाइयों का हृदय बदल गया। उसने उसी समय बकरों को मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध त्रम जीवों की हिंसा का भी प्रत्याख्यान किया। कसाई अहिंसक—स्थल हिंसा-त्यागी बन गये।

यह दूसरा, कसाइयों का दृशन्त है। इसमे भी साधु के उपदेश से दो बातें हुई—एक तो कसाई हिंसा से बचा और दूसरी—उसके साथ-साथ बकरे मौत से बचे। अब सोचना यह है कि अहिंसा क्या है? कसाई हिंसा से बचा वह है या अकरे बचे वह ?

चोर चोरी के पाप से बचे और कसाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-शुद्धि हुई। इसलिए यह नि:मन्देह अहिंसा है। चोरी और जीव-बध के त्याग से अहिंसा हुई किन्तु इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य और हुए। धन और बकरें बचे। यदि इन्हें भी अहिंसा से जोड़ दिया जाय तो तीसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा।

३—अर्ड रात्रि का समय था। बाजार के बीच एक दुकान में तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। संयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से ही निकले। साधुओं ने उन्हें देखा और पृछा—माई! तुम कीन हो १ इस घोर बेला में कहाँ जा रहे हो १ यह प्रश्न उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सकुचाए और उन्होंने देखने का यत्न किया कि प्रश्नकर्त्ता कीन है १ देखा तब पता चला कि हमें इसका उत्तर एक साधु को देना है—सच कहें या हु १ भालिर सोचा—साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके मामने झूठ बोलना ठीक नहीं। कहते संकोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे इनकी अवशा होती है। यह सोच वे बोले—महाराज! क्या कहें? आदत की लाचारी है। इस पापी जीव हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं। साधु बोले—उम बड़े भले मानस दीखते हो, सच बोलते हो, पिर भी ऐसा अनार्य कर्म करते हो? तुम्हें यह शोमा नहीं देता। विषय-सेवन से तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी। घी की आहुति से आग बुक्तती नहीं। साधु का उपदेश दृदय तक पहुँचा और ऐसा पहुँचा कि उन्होंने तत्काल उस जवन्य हृत्ति का प्रत्याख्यान कर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक उनकी बाट जोहती रही, आखिर वे आए ही नहीं तब उनकी खोज में चल पड़ी और घूमती पिरती वहीं आ पहुँचीं। अपने साथ चलने का आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। वह व्याकुल हो रही थी। उसने कहा—आप चले, नहीं तो मैं कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर लूँगी। उन्होंने कहा—हम जिस नीच कर्म को छोड़ चुके, उसे पिर नहीं अपनाऐंगे। उसने तीनों की बात सुनी अतसुनी कर कुएँ में गिर कर आत्महत्या कर ली।

यह तीमरा, व्यभिचारी का दृष्टान्त है। दो वार्ते इसमें भी हुई। एक तो माधु के उपदेश में व्यभिचारियों का दुराचार छूटा और दूमरी—उनके कारण वह वेश्या कुएँ में गिर कर मर गई। अब कुछ उपर की ओर चर्टे। यदि चौरी त्याग के प्रसंग में बचने वाले धन से चौरों को, हिंसा-त्याग के प्रमग में बचने वाले बकरों से कसाइयों को अहिंसा हुई मानी जाय तो व्यभिचार-त्याग के प्रसग में वेश्या के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिसा हुई यह भी मानना होगा?

#### १-अणुकम्पा ढाल ६ गा० १--१० :

एक चार चारें धन पार को, बले दूजों हो चोराबं आगेवाण। तीजों कोई करें अनुमोदना, ए तीनांरा हो खोटा किरतब जांण॥ एक जीव हणें तस कायना, हणावे हो बीजो पर नां प्राण। तीजों पिण हरांव मारीयां, ए तीनोंई हो जीव हंसक जांण॥ एक कुसील सेवे हर्ष्यों थको, सेवाड़े हो तेतो दूजें करण जोय। तीजों पिण भलो जांणें सेवीयां, ए तीनांरे हो कर्म तणों बंध होय॥ ए मगला नें सतगुर मिल्या, प्रतिवोध्या हो आंण्या मारग ठाय। किण २ जीवांने साधां उधरया, तिणरो सुणजो हो विवरा सुध न्याय॥

जीव-रक्षा को अहिंसा का ध्येय मानने वालों के सामने दूसरी कठिनाइयाँ भी हैं। बहुत सारे प्रसग ऐसे होते हैं जिनमें जीव-रक्षा का प्रश्न दूसरे जीवों के हितों का विरोधी होता है। आचार्य भिक्षु ने ऐसे सात प्रसंग उपस्थित किए वे इस प्रकार हैं—

- १—तलाई मेंद्रक और मललियों से भरी है। उसमें काई जमी हुई है। अनेक प्रकार के जीव-जन्तु उसमें तैर-रहे हैं।
- र—पुराने अनाज के देर पड़े हैं। उनमें कीड़े विचर रहे हैं। अनेक जीवों के अंडे रुखे हुए हैं।
- चमीकन्द से गाइियाँ मरी हैं। जमीकन्द में अनन्त जीव हैं। उन्हें
  मारने से कप्ट होता है।
- ४—कच्चे जल के घड़े भरे हैं। जलकी एक बृन्द में असंख्य जीव होते हैं। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पति होती है। इस दृष्टि से उसमें अनन्त जीव हैं।
- ५—कुई के ढ़ेर में भीनी खात पड़ी है। उसमें अनेक जीव-जन्तु तिल-मिल कर रहे हैं। अपने किए हुए कमों से उन्हें ऐसा अधम जीवन मिला है। ६—किसी जगह बहुत चूहे हैं। वे इधर-उधर आ जा रहे हैं। याड़ा-सा शब्द सुनते ही वे भाग जाते हैं।
  - ७ गुड़ चीनी आदि मीठी चीजों पर अनेक जीव मँडरा रहे हैं।

चोर हंसक ने कुमीलीया, या रे ताई रे दीधी साधा उपदेस। त्यानं सावध रा निरवह कीया, एडवी छं हो जिल द्या धर्म रेस।। ग्यान दर्शन चारित तीनं तणीं, साधां कीधी हो जिल थी उपगार। तेतो तिरण तारण हुआ तेहना, उतारया हो त्यानं संसार थो पार।। ए तो चोर तीनं समस्यां थकां, धन रहयो हो धर्णानं कुमल खेम। हिंसक तीनं प्रतिवोधीयां, जीव बचीयां हो किधो मारन रो नेम।। सील आदरीयो तेहनीं, असतरी पड़ी हो कुआ मांहे जाय। यारो पाप धर्म नहीं साधने, रह्या मूआ हो तीनं इविरत मांय।। धन रो धणी राजी हुवों धन रहयां जीव बचीयां हो ते पिण हरपत थाय। साध तिरण तारण नहीं तेहना, नारी ने पिण हो नहीं डबोई आय।। केइ मृंढ मिध्याती इम कहे. जोव बचीया हो धन रह्यां ते धर्म। तो उणरी सरधा रे लेखे, असतरी मृइ हो तिणरा लागे कर्म।।

मिन्वयाँ भिनभिना रही है। बे आपस में एक दूसरे की मार डालते हैं। मक्खा-मक्खी को मार डालता है।

तलाई में मैंस आदि पशु जल पीने को आ रहे हैं।
अनाज का दिग देन्व वकरियाँ आ रही हैं।
जमोकन्द की गाड़ी पर बैल ललचा रहे हैं।
जल का घड़ा देख गाय जल पीने आ रही है।
कूड़े के जीवों को चुगने के लिए पखी आ रहे हैं।
चूडों पर जिल्ली भग्य रही है।
मक्या मक्यी को पकड़ रहा है।
मैंमों को हाकने से तलाई के जीवों की रक्षा होती है।
बकरियों को दूर करने से अनाज के जीवों की रक्षा होती है।
बंलों को हाक देने से जमीकन्द के जीय बच्चते है।
गाय को हाकने से जलक जीवों की रक्षा होती है।
पंग्वियों को उड़ा देने से कड़े के जीव जीवित रह जाते है।
पंग्वियों को उड़ा देने से कड़े के जीव जीवित रह जाते है।
प्रिटली को भगा दिया जाय तो चूंदे के घर शोक नहीं होता।
मक्से वो थोड़ा इधर उधर कर देने से मक्यी बच जाती है।

पर अहिंसा के धोत्र में सब जीव समान हैं। कठिनाई यह है कि किसको भगाया जाय और किसको बचाया जाय है भैसे को हांका जाय तो उसे कण्ट होता है और न हाका जाय तो तलाई के जीव मरत हैं। ऐसे प्रसंगों में अहिंसक का धर्म यही है कि वह समभाव रखें। किसी के बीच में न पड़े ।

नाडो भरीयो छ डेडक माछल्यां, माहे नीलण फ्लण रो पुर हो। छट पूंअरा आदि जलोक सूं, तस थावर भरीया अरुड हो॥ सुलीया धान तणो दिगलो पस्यों, माहे लटां ने इत्यां अथाय हो। सुलमल्यां इण्डादिक अति घणा, किल विल करं तिण मांय हो॥ एक गाडो भस्यों जमीकन्द सूं, तिण में जीव घणा अनन्त हो। स्यार प्रज्या न्यार प्रांण छं, मार्यां कष्ट वहां भगवंत हो॥ काचा पांणी तणा माटा भर्या, घणा जीव छे अणगल नीर हो। नीलण पूलण आदि लटां घणी, त्यांमें अनन्त वताया छे वीर हो। खात भोनों उकरडो लटां घणी, गोंडोला गधईया जांण हो। टल बल २ कर रहया, याने कर्मां नांख्या आंण हो।

१---अणुकम्पा हा ४ गा० १-१३ :

जीव-रक्षा को प्रधान मानने वाले इन किटनाइयों का पार नहीं पा सकते, तब बड़ों के लिए छोटे और बहुतों के लिए थोड़े जीवोंकी हिंसा को निर्देषि मान लेते हैं। किन्तु इस मान्यता से अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाता है। महातमा गांधी ने भी ऐसे प्रमंग की चर्चा में बताया है—''एक भाई पूछे छे— नाना जन्तुओ एक बीजा नो आहार करतां अनेक बार जोइए छीए। मारे त्या एक घरोली ने एवो शिकार करता रोज जोऊंछं, अने बिलाड़ी ने पक्षीओं नो। शुंए मारे जोया करवो ! अने अटकावतां बीजानी हिंसा करवी ! आबी हिसा अनेक थयाज करे छे, आमा आपणे शुं करवु ! में आबी हिंसा नथी थती जोइ शुं ! धणीए बार घरोली ने बादानो शिकार करती अने बादा ने बीजा जन्तुओंना शिकार करता में जोया छे। पण ऐ 'जीवो जीवस्य जीवनम्' नो प्राणी जगत नो कायदो अटकाववानुं मने कदी कर्तव्य नथी जणायु। इंश्वरनी ए अगस्य गुंच उकेल्यानों हुं दावो नथी करतो''

अहिंसक मन जीवों के प्रति संयम करता है इमलिए वह सन्न जीवों की रक्षा करता है। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में स्वकर चलते हैं। वे अपने उपयोगी जीवों को बचात हैं, और अनुपयोगी जीवों

कायक जायंगां में इंदर घणां, फिरे आमां सांहमा अथाग हो। थोडो सो खडको सांमलें, तो जाओं दिशां दिश भाग हो॥ गुल खांड आदि मिसटांन में जीव चिहं दिस दोड्या जाय हो। मारूयां ने माका फिर रह्या, तेनो हुचके माहो मां आय हो।। नाडो देखी ने आवे भंसीयां, धान दुकें बकरा गाडें आवें बलद् पाधरा, माटों आय उभी छे गाय हो। पंखी चूंगं उकरही उपरे, उंदर पासं मिनकी जाय हो। माखी ने माका पकड़ ले, साधु किण ने बचाबें छोडाय हो।। भंस्या हाकल्यां नाडा माहिलां, सगलां रे साता थाय हो। वकरां ने अलगा कोयां, इंडादिक जीव ते वच जाय हो।। थोडा सा बलदां ने हांकल्यां, तो न मरे अनंत काय हो। पाणी पृंहारादिक किण विध मरे, नेडी आवण न दे गाय हो।। छट गींडोलादिक कुमले रहें, जो पंखी ने दीयें उडाय हो। मिनको छछकार नमार दं, तो उंदर घर सोग न थाय हो॥ मांका में आयो पाछो करं, तो माग्वी उह नाठी जाय हो। साधां रे सगळा सारिषा, ते तो विचेन पर्ह जाय हो॥

की उपेक्षा करते हैं। उपयोगिता और अहिंसा का सिद्धान्त एक नहीं। गांधी जी ने जो उक्त उत्तर दिया वह काका कालेलकर की नहीं जचा कि तब किशार लाल भाई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोड़ दी, वह यह है—

मन तटस्थ या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्न न किया जाय । जीव को बचाने की वृत्ति जायत हो जाए, दया भाव उमड़ पड़े तो उसे दबाने की अपेक्षा जीवों को बचाने का प्रयत्न करना अच्छा है।

यह करुणा के उभार को बात है। गाधीजी ने जो कहा वह प्रकृति के नियम और सामाजिक उपयोगिता की बात है। अर्हिसा की बात इससे भिन्न है और सूक्ष्म है।

अहिंसा वादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई वार मिलेंगे किन्तु अन्त में ऐसा अवसर भी आएगा जब उन्हें अलग-अलग रास्ते पकड़ने होंगे। और किसी किसी दिशा में एक दूसरे का विरोध भी मानना होगा।

१--धर्मोदय पृ० ६३

बधाज प्राणीयों ने बचावनानो आपणो धर्म नथी। गरोली जीवड़ा ने खाय छे, अे शुं आना पहेलां में कोई काले जोयुं नथी? गरोली पोतानो खोराक शोधे छे ऐमा अंटले के कुद्रती व्यवस्था मां पड़वानु में माहं कर्तव्य मान्युं नथी। जे जानवरों ने आपणे स्वार्थ खातर के शोख खातर पालीए छीए तेमने बचाववानो धर्म आपणे माथे लीधों छे, अथी आगल, आपणाथी जवाय नहीं।

#### अध्याय : ६

# संघ-व्यवस्था

# : १: मार्ग कब तक चलेगा ?

किसी व्यक्ति ने पूछा—''महाराज! आपका भाग बहुत ही संयत है, यह कबतक चलेगा?'' आचार्य मिश्च ने उत्तर में कहा—"उसका अनुगमन करने-बाले साधु जबतक श्रद्धा और आचार में सुदृढ़ रहेंगे, वस्त्र-पात्र आदि उपकरणों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे और स्थानक बाँध नहीं बैटेंगे, तब तक यह मार्ग चलेगा।"

अपने लिये स्थान बनाने वाले बस्त्र-पात्र आदि की मर्यादा का लोप करते हैं और एक ही स्थान में पड़े रहते हैं—इन प्रकार वे शिथिल हो जाते हैं। मर्यादा को बहुमान देकर चलने वाले शिथिल नहीं होते?।

### ः २ ः धर्म-शासन

धर्म आराधना है। वह स्वतन्त्र मन से होती है। मन की स्वतन्त्रता का अर्थ है—वह बाहरी बन्धन से मुक्त हो और अपनी सहज मर्यादा में बधा हुआ हो। कानून बाहरी बन्धन है। धार्मिक नियम कानून नहीं है। वे मनवाये नहीं जातं। धर्म की आराधना करनेवाले उन्हें स्वयं अंगीकार करते हैं।

आचार्य भिक्षु ने तेगपन्थ संघ को संगठित किया। उसकी मुन्यवस्था के लिये अनेक मर्यादाएँ निर्धारित की। जब उन्होंने विशेष मर्यादाएँ बनानी चाहीं तब सब साधु-साध्वियों को पूछा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रगट की कि ये होनी चाहिएँ ।

१-दृष्टान्त ३०७ २-लिखित १८३२

फलित की भाषा में कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में सूफ आचार्य भिक्षु की थी और सहमित सबकी। मर्यादा किसी के द्वारा किसी पर थोपी नहीं गई, बल्कि सबने उसे स्वयं अपनाया।

आचार्य भिक्ष स्भ-व्भ के धनी थे। उन्होंने व्यवस्था के लिए अनेक बार्ते सुभाई, इसलिए वे मर्यादा के कर्ता कहलाए। पर धर्म-शासन की दिएट से मर्यादा की सुष्टि उन सबसे हुई है जिन्होंने उसे अंगीकार किया। धर्म वैयक्तिक ही होता है, किन्तु जब उसकी सामृहिक आराधना की जाती है तब वह शासन का रूप ले लेना है।

### : ३ : मर्यादा क्यों ?

शासन व्यवहार पर अवलिम्बत होता है। साधना का स्रोत अकेले में अधिक स्वच्छ हो सकता है किन्तु अकेले चलने की क्षमता सब में नहीं होती। दूसरों को सहयोग लिए-दिए बिना अकेला रह कर आगे बढ़ना महान् पुरुषार्थ का काम है। जैन-परम्परा में एक कोटि एकल-विहारी साधुओं की होती है। उस कोटि के साधु शरीर-बल, मनोबल, तपोबल और ज्ञानबल से विशिष्ट सामर्थ्यवान् होते हैं। दूसरी कंटि के साधु संघ बद्ध होकर रहते हैं। जहाँ संघ है वहाँ बन्धन तो होगा ही। अकेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा तो नहीं होता। उसका आत्मानुशासन परिपक्क होता है और वह अकेला होता है इसलिए उसे व्यवहारिक बन्धनों की अपेक्षा नहीं होती।

सामुदायिक जीवन में रहनेवाले साधुओं में अधिकाश हद मनोवल वाले होते हैं, तो कुछ दुर्वल भी होते हैं। सबका आत्मानुशासन, विवेक और वैराग्य एक सरीग्वा नहीं होता। आत्मिक-विकास में तारतम्य होता है। उसे किसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता। जीवन यापन और व्यवहार के कौशल में जो तारतम्य होता है उसे मर्यादाओं द्वारा सम किया जा सकता है। एक गृहस्थ तम्बाक् सूघता है और दूसरा नहीं सूघता। दोनों साधु बनते हैं। तम्बाक् सूँघनेवाला साधु हो ही नहीं सकता—ऐसा नहीं है, पिर भी, यह एक व्यसन है। व्यसन साधु के लिए अच्छा नहीं होता। उसे मिटाने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता है। हमारे संघ में कोई भी साधु तम्बाक् सूँघनेवाला नहीं है। पहले कुछ थे। उनके इस व्यसन को मिटाने के लिए एक मर्यादा बनी कि विशेष प्रयोजन के बिना कोई भी साधु तम्बाक् न सूँघ और किसी विशेष प्रयोजन से सूँघे तो, जितने दिन सूँघे उतने दिन दूध, दही मिटाई आदि 'विगय' न साए । इस मर्यादा ने तम्बाक् सूँघने

१-मर्यादाविल

वालों और न सूँघने वालों का भेद मिटा दिया। आज कोई भी साधु तम्बाकू सूँघने वाला नहीं है।

### : ४ : मर्यादा क्या ?

आचार्य संघ के लिये मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। वे थोपी नहीं जाती। थोपी हुई हों तो सम्भव है, हिंसा हो जाए। बल पूर्वक कुछ भी मनवाना अहिंसा नहीं हो सकता। धर्म-शासन की मर्यादाओं को अहिंसा की भाषा में मार्ग-दर्शन ही कहना चाहिए। साधनाशील मुनि साधना के पथ में निर्विष्ठ भाव से चलना चाहते हैं। निर्विष्ठता अपने आप नहीं आती। उसके लिए वे आचार्य का मार्ग-दर्शन चाहते हैं। आचार्य उन्हें अमुक-अमुक प्रकार से आत्मनियंत्रण के निर्देश देते हैं। वे ही मर्यादा बन जाती हैं।

#### : ५ : मर्यादा का मूल्य

मर्यादा का मूल्य साधक के विवेक पर निर्भर होता है। साधक का मनोभाव साधना की ओर भुका हुआ होता है, तब वह स्वयं नियंत्रण चाहता है। मर्यादाएँ मूल्यवान बन जाती हैं। साधक साधना से भटकता है तब मर्यादाओं का मूल्य घट जाता है। आत्मानुशामन की मर्यादा का अवमृत्यन होता देख अल्पविकसित साधकों के लिए कभी-कभी आचार्य को बाहरी नियंत्रण भी करना पड़ता है। यह करना चाहिए या नहीं, यह अहिंमा की दृष्ट से विचारणीय है, किन्तु संघीय जीवन में ऐसा हो ही जाता है। बाहरी नियंत्रण पर आधारित मर्यादाएँ संघ के लिये आवश्यक होती हांगी, किन्तु साधना की दृष्ट से उनका कोई मूल्य नहीं है। साधना की दृष्ट से मूल्यवान् मर्यादाएँ वे ही हैं, जो आत्मानुशासन से उपजी हों।

# : ६ : मर्यादा की पृष्ठभृमि

श्रद्धा के युग में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तर्क के युग में वह सहज कार्यकर नहीं रहती। जिस स्थित को जब बदलना चाहिए, वह ठीक समय पर बदल जाए, तो परिमाण अच्छा आता है, और उसे आगे सरकाने का यत्न होता है, तो वह बदलती अवश्य है, किन्तु प्रतिक्रिया के माथ। सफल मर्यादा वही है, जिसे पालने वालों की श्रद्धा प्राप्त हो। जिसके प्रति निमानेवालों का अधिकांश माग अश्रद्धाशील हो, आलोचक हो, वह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, और टिक कर भी हित नहीं कर सकती। तार्किक हिष्टकोण से न तो मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है और नकराया जा सकता है। उसका पालन करने वाला श्रद्धावान् हो, हृदयवान् हो, तभी उसका निर्वाह हो सकता है।

आचार्य भिक्षु ने अपने प्रिय शिष्य भारीमाल जी से कहा—''यदि तुभ में किसी ने खामी बताई, तो प्रत्येक खामी के लिए तेला (त्रि दिवसीय उपवास) करना होगा।"

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए कहा—"गुरुदेव! यदि कोई भूटमूट ही खामी बता दे तो ?"

आचार्यवर ने कहा—"तेला तो करना ही है। खामी होने पर काई उसे बताए, तो 'तेला' उसका प्रायिक्चल हो जाएगा। खामी किये बिना भी कोई उसे बताए, तो मान लेना कि यह किये हुए कमी का परिणाम है।" भारीमल जी ने आचार्य की वाणी को सहर्प शिरोधार्य कर लिया। तर्क से यह कभी शिरोधार्य नहीं किया जा सकता था।

एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा—'जाओ, साँप की लम्बाई को नाप आओ।' शिष्य गया, एक रस्सी से उसकी लम्बाई को नाप लाया। आचार्य जो चाहते थे, वह नहीं हुआ। आचार्य ने फिर कहा—जाओ, साँप के दाँत गिन आओ। शिष्य गया, उसके दाँत गिनने के लिए मुँह में हाथ डाला कि साँप ने उसे काट खाया। आचार्य ने कहा—बस काम हो गया। उसे कम्बल उढ़ा सुला दिया। विप की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया।

अधिकाश लोग जो अपने आपको कूटनीतिक मानते हैं, अहिंसा में विश्वाम नहीं करते। जहाँ हिंसा है, बल प्रयोग है, राजसी वृत्तियाँ हैं, वहाँ हृदय नहीं होता, छलना होती है। छलना और श्रद्धा के मार्ग दो हैं। श्रद्धा निश्छल भाव में उपजाती है। जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुगामी का तर्क आता है, वहाँ बड़े-छोटे का भाव नहीं होता, वहाँ होता है, तर्क की चोट से तर्क का हनन।

आज का चतुर राजनियक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह भूल है। प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता। तर्क का क्षेत्र है, अस्पष्टता। स्पष्टता का अर्थ है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है, तर्क का अविषय। तर्क की अपेक्षा प्रेम और विश्वास अधिक सफल होते हैं। जहाँ तर्क होता है, वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ सहज विश्वास बढता है।

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं। अहिंसा के मार्ग में तर्क नहीं आता, और कोरी व्यवस्था के मार्ग में प्रेम नहीं पनपता। तर्क की भाषा

१-भिक्ष यश रसायण पृ० ३३-३४

में दोनों को अपूर्ण कहा जा सकता है, पर प्रेम कभी अपूर्ण नहीं होता। प्रेम की अपूर्णता में ही तर्क का जन्म होता है। प्रेम की गहराई में सारे तर्क लीन हो जाते हैं।

यह विराट प्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से उत्पन्न होती है, और आत्मीपम्य की सीमा में हो फिर विलीन हो जाती है। हमारे विस्वास व्यवहारस्पर्शी अधिक हैं, इसलिए यह मार्ग हमें निर्विध्न नहीं लगता। व्यवहार-कौशल ने हमारी विशुद्ध आन्तरिक प्रवृत्तियों को बुरी तरह दवीच रखा है। आवश्यकता यह है, कि हम अपनी स्वतः-स्फूर्त अन्तःकरण की प्रवृत्तियों को व्यवहार की संकीण सीमा से बाहर जाने दें। मर्यांदा के ओचित्य का दर्शन हमें वहीं होगा।

आचार्य भारीमलजी ने अपने उत्तराधिकार पत्र में दो नाम लिखे।
मुनि जीतमलजी ने उनसे प्रार्थना की —गुरुदेव! इस पत्रमं नाम एक ही होना
चाहिए, दो नहीं। आपने कहा —जीतमल! खेतसी और रायचन्द मामा-भान जे
हैं। दो नाम हों तो नया आपत्ति हैं? मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि
नाम तो एक ही होना चाहिए, रखें आप चाहे जिसका। आचार्यवर ने खेतसी
का नाम हटा दिया। उनका नाम लिखा गया, उसे उन्होंने गुरु का प्रसाद माना,
हटा दिया उसे भी गुरु का प्रसाद माना। यह प्रेम की पूर्णता है। यदि
प्रेम अपूर्ण होता, तो नाम हटने की स्थिति में बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा
होता। प्रेम की पूर्णता में असहा कुछ भी नहीं होता।

### : ७ : मर्यादा की उपक्षा क्यों ?

मर्यादा का भाग्य योग्य व्यवस्थापक के हाथों में ही सुरक्षित रहता है। अधिकारी व्यक्त जब अपना या अपने आस-पास का हित देखने लग जाता है, तब मर्यादा पालने वालों की दृष्टि में सन्देह भर जाता है। उनकी अनिवार्यता उनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की कभी व्यवस्थापक के प्रति अश्रद्धा लाती है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है, कि व्यस्थापक की कभी से व्यवस्था वीर्य-हीन बन जाती है। व्यवस्था की अप्रामाणिकता भी उसमें अश्रद्धा उत्पन्न करती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास तभी स्थिर होता है, जब वह कभी अधिक और कभी कम साधन प्रस्तुत न करे। व्यवस्था को प्राणवान् बनाए रखने के लिए उसे किमी भी व्यक्ति से अधिक मूल्य मिलना चाहिए।

आचार्य भिक्षु की व्यवस्था इसलिए प्राणवान् है, कि बे अनुशासन के पक्ष में बहुत ही सजग थे। एक बार की घटना है, आचार्य भिक्षु ने मुनि बेणीराम जी को बुलाने के लिये शब्द किया। उत्तर नहीं मिला। दो तीन बार आवाज देने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था। लगता है, बेणीराम संघ से अलग होगा—-आचार्य भिक्षु ने गुमानजी लुणावत से कहा। गुमानजी तत्काल उठे, और सामने की दूकान में वेणीरामजी स्वामी के पास जा वह सब सुना दिया, जो आचर्यवर ने कहा था।

बे उसी क्षण आचार्यवर के पास आए, और वन्दना की। आपने कहा— शब्द करने पर भी नहीं बोलता है !

बेणीरामजी ने कहा—गुरुदेव ! मैंने सुना नहीं था। उनके नम्र व्यवहार ने आचार्यवर को प्रसन्त कर लिया, किन्तु इस घटना से सब साधुओं को अनुशासन की एक सजीव शिक्षा मिल गई ।

आचार्य भिक्षु अनुशासन में कभी शिथिलता नहीं आने देते थे। सिंहजी गुजराती साधु थे। वे आचार्य भिक्षु के शिष्य बन गए। कुछ दिन वे अनुशासन में रहे, फिर मर्यादा की अवहेलना करने लगे। यह देख आचार्यवर ने उन्हें संघ से अलग कर दिया। वे दूसरे गाँव चले गए। पीछे से खेतसीजी स्वामी ने कहा—उन्हें प्रायश्चित दें, मैं वापस ले आता हूं। आचार्यवर ने कहा—वह फिर लाने योग्य नहीं है।

खेतसीजी ने आचार्यवर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया । बे उन्हें लाने के लिये तैयार हुए । आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए कहा—खेतसी ! तूने उनके साथ आहार का सम्बन्ध जोड़ा, तो तेरे साथ हमें आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है । खेतसीजी के पैर जहाँ थे, वहीं रह गए । फिर उनकी अयोग्यता और अनुशासनहीनता के अनेक प्रमाण सुनने की मिले? ।

# ः ८ ः अनुशासन की भूमिका

अनुशासन की पूर्णता के लिए अनुशासन करने वाला योग्य हो इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसकी पूर्णता के लिए इसकी भी बड़ी अपेक्षा होती है कि उसे मानने वाले भी योग्य हों। दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को समुचित महत्त्व मिल सकता है।

आचार्य मिक्षु शिष्यों के चुनाव को बहुत महत्त्व देते थे। वे हर किसी को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं थे। अयोग्य-दीक्षा पर उन्होंने तीखे वाण फेंके। जो शिष्य-शिष्याओं के लोभी हैं, केवल सम्प्रदाय चलाने के लिए बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मूँड-मूड कर इकड़ा करते हैं, उन्हें रुपयों से माल

१—हप्टान्त-१६३

२---हष्टान्त-१६६

लेते हैं, वे गुणहीन आचार्य हैं और उनकी शिष्य-मण्डली कोरी पेटू? । कुछ साधु ग्रहस्थ को इसकी प्रतिज्ञा दिलाते कि दीक्षा मेरे पास ही लेना और कहीं नहीं। यह ममन्त्र है। ऐसा करना साधु के लिए अनुचित है ?। विवेक-विकल व्यक्ति को साधु का स्वांग पहनाने वाले और अयोग्य को दीक्षित करने वाले भगवान की आज्ञा का उब्लंधन करते हैं 3।

अयोग्य शिष्यों की बाढ़ आ रही थी, उसका कारण था आचार्य पद की लालसा। आचार्य मिक्षु ने रोग की बड़ को पकड़ लिया। उन्होंने उस पर दोनों ओर से नियंत्रण किया। उन्होंने एक मर्यादा लिखी कि मेरे बाद आचार्य भारमलबी होंगे। तेरापंथ में आचार्य एक ही होगा, दो नहीं हो सकेंगे । दूसरी ओर आपने उसी मर्यादा-पत्र में एक धारा यह लिखी कि जो शिष्य बनाए जाएँ ने सब भारमलबी के नाम से बनाए जाएँ । इसके द्वारा शिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया। जो चाहे वह आचार्य भी नहीं

#### १-साध्वाचार ढा० ३ गा० ११-१३

वेला-वेली करण रा लोभिया रे, एकंत मत बांधण सूं काम रे। विकलां ने मूंड-मूंड भेला करे रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे।। पृजरी पदवी नाम धरावसीं रे, में छां सासण नायक साम रे। पिण आचारे डीला सुधनहिं पालसी रे,नहिं कोइ आतम साधन काम रे॥ आचार्य नाम धरासीं गुण विना रे, पेटभरा ज्यांरों परवार रे। उपटी तो हूसी इन्द्री पोषवा रे, कपट कर ल्यासी सरस आहार रे॥ र-साध्वाचार ढा० १ गा० १८-१६

दिख्या है तो मो आगे लीजे, ओर कर्न दे पालजी। कुगुर एहवो सूंस करावे, ए चोड़े ऊँधी चालजी।। ए बंधाथी ममना लगे, गृहस्थ सूँ भेलप थायजी। नशीत रे चोथे उद्देसे, इंड कह्यो जिनरायजी॥

#### ३-साध्वाचार ढा० १ गा० २३-२४

विवेक विकल नें साँग पहराए, भेलो करे आहार जी। सामग्री में जाय वंदावें, फिर फिर करे खुदार जी। अजोग नें दिख्या दीधी ते, भगवंतरी आज्ञा वार जी। नसीहरो डंड मूल न मान्यों, ते विटल हुवा बेकार जी।।

४-छिखित १८३२

**५-छिखित** १८३२

हो सकता और जो चाहे वह शिष्य भी नहीं बना सकता। आचार्य हुए बिना शिष्य केसे बनाएँ और शिष्यों के बिना आचार्य कैसे बने १ यह उभयतः पाश रचकर आचार्यवर अयोग्य दीक्षा की बाढ़ को रोकने में सफल हुए।

आचार्य भिक्षु ने एक अपवाद रखा था—भारमलजी प्रसन्न होकर किसी साधु को शिष्य बनाने की स्वीकृति दें, तो वह बना सकता है। इस विधि का प्रयोग नहीं हुआ।

कुछ वर्षीं तक साधु किसी व्यक्ति को दीक्षित कर आचार्य को सींप देते थे, पर अब वह परम्परा भी नहीं है। वर्तमान में जितनी भी दीक्षाएँ होती हैं, उनमे निन्यान में प्रतिशत आचार्य के हाथों से ही सम्पन्न होती हैं। एक प्रतिशत कहीं अन्यत्र आचार्य की स्वीकृति से दूसरे साधु-साध्वयों द्वारा सम्पन्न होती हैं। आचार्य को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एक धारा के द्वारा फिर सचेत किया है— ''आचार्य भी उसे ही शिष्य बनाएँ जिसे और-और बुद्धिमान साधु भी दीक्षा के योग्य समर्के। दूसरे साधुओं को जिसकी प्रतिति हो उसीको दीक्षा दें, जिसकी प्रतिति न हो उसे दीक्षा न दें। दीक्षा देने के बाद भी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान साधुआं की सहमति से उसे संघ से पृथक कर दें।''

दीक्षा लेने का मुख्य हेतु वैराग्य है, किन्तु कोरे वैराग्य से संयम की साधना नहीं हो सकती । विरक्त आदमी इन्द्रिय और मन का संयम कर सकता है किन्तु संयम की मर्यादा इससे भी आगे हैं। भगवान ने कहा है— को जीवों को नहीं जानता, अजीवों को नहीं जानता वह संयम को कैसे जानेगा ? जो जीवों को जानता है, अजीवों को जानता है, वही संयम को जान सकेगा । जीव है, अजीव है, बन्धन है, उसके हेतु हैं, मुक्ति है, उसके हेतु हैं। साधक के लिए ये मौलिक तस्व हैं। इन्हीं के विस्तार को नव-तत्व कहा जाना है।

आचार्य भिक्षु ने लिग्वा कि दीक्षार्थीं को नव-तत्त्वों की पूरी जानकारी

### १-लिखित १८३२

### १-दशवैकालिक ४ : १२, १३ :

जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणइ। जीवाजीवे अयाणंतो, कह सो नाहीइ संजमं॥ जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ। जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाही इ संजमं॥

करने के बाद दीक्षा दी जाए । आचार्य मिक्षु अपने जीवन में सदा सतर्क रहे । उन्होंने अन्तिम शिक्षा में भी यही कहा—"जिस-तिस को मत मूं है लेना, दीक्षा देने में पूरी सावधानी रखना ।" इस प्रकार अयोग्य दीक्षा पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा उन्होंने अनुशासन को भूमिका को सुदृढ़ बना दिया।

# : ९ : अनुशासन के दो पक्ष

अनुशासन आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक व्यवस्था के लिए भी । इनमे एक नैश्चियक पक्ष है और दूसरा व्यावहारिक । सुनि जीवन भर के लिए पाँच महाबतों को अंगीकार करता है, यह नैश्चियक अनुशासन का पक्ष है।

महात्रतों को एक एक कर स्वीकार नहीं किया जा सकता । इनका स्वीकार एक ही साथ होता है। आचार्य भिक्षु के शब्दों में महात्रत उस धागे में पिरोई हुई माला है, जिसमें मनकों के बीच-बीच में गाँठ नहीं होती। बे एक ही सरल धागे में एक साथ रहते हैं और धागा टूटता है तो सारे के मारे मनके गिर जाते हैं। अणुत्रत उस धागे में पिरोई हुई माला है, जिसमें प्रत्येक मनके के बीच गाँठ होती है। वह एक गाँठ के बाद एक होता है और धागा टूटता है तो एक ही मनका गिरता है, सारे के सारे नहीं गिरते।

महावर्तों की युगपत् प्राप्ति को आचार्यवर ने सवादात्मक शैली से समकाया है—

गुरः — हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिव्रह ये पाँच महान् दोष हैं। इनके द्वारा जीव दुःख की परम्परा को बनाए रखता है।

शिष्य:-तो भगवन्। सुख की प्राप्ति के उपाय क्या हैं ?

गुरः ---अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, और अपस्मिह ये पाँच महान् गुण हैं। इनके द्वारा जीव असीम सुख को प्राप्त होता है।

शिष्य: -- गुरुदेव! मैं अहिंसा महाव्रत को अंगीकार करता हूँ। मैं आज से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूँगा। किन्तु गुरुदेव वाणी पर मेरा इतना नियन्त्रण नहीं कि मैं असत्य बोलना छोड़ सकूँ।

गुर-शिष्य! इस प्रकार महावत अंगीकार नहीं किये जा सकते। असत्य बोलने का त्याग किये बिना तुम अहिंसा-महावती कैंस बन पाओगे? असत्य बोलने वाला हिंसा में धर्म बताने में क्यों संकोच करेगा?

असत्य भाषो इस सिद्धान्त का भी प्रचार कर सकता है कि हिंसा में भी

१-लिखित १८३२

२-छिखित १८६६

धर्म, है तो उसे कीन रोकेगा ? असत्य और हिंसा दोनों साथ-साथ रहते हैं। जहाँ हिंसा है, वहाँ असत्य बचन नहीं भी हो सकता किन्तु जहाँ असत्य बचन है, वहाँ हिंसा अवश्य है। इसलिए असत्यभाषी रहकर तुम अहिंसा के महावती नहीं बन सकते।

शिष्य: - गुरुदेव! मैं हिंसा और असत्य दोनों का त्याग करूँ गा, परन्तु मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। धन के प्रति मेरी अत्यन्त लालसा है।

गुर:—तृ हिंसा नहीं करेगा, असत्य भी नहीं बोलेगा तो चोरी कैंसे कर सकेगा? तृ चोरी करके सत्य बोलेगा तो चोरी का धन तेरे पास कैंसे रहेगा? लोग तुके चोरी करने भी कब टेंगे?

दूसरों का धन चुराने से उन्हें कष्ट होता है। किसी को कष्ट देना हिंसा है। इस प्रकार तेरा पहला महावत ट्ट जाएगा और तू यह कहे कि धन चुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा महावत भी टूट जाएगा।

शिष्य: — अच्छा, गुरुदेव! मैं इन तीनों महावर्तों को अंगीकार कर ट्रंगा, पर मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। भोग मुक्ते बहुत प्रिय हैं।

गुरः --- अब्रह्मचारी पहले तीनों महाव्रतों को तोड़ देता है। अब्रह्मचर्य सभी गुणों को इस प्रकार जला डालता है जिस प्रकार धुनी हुई रुई को आग। अब्रह्मचर्य के सेवन से जीवों की हिंसा होती है---- पहला महाव्रत टूट जाता है। हिंसा नहीं होती--- ऐसा कहने पर दूसरा महाव्रत टूट जाता है। अब्रह्मचर्य का सेवन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, इसलिये तीसरा महाव्रत टूट जाता है। इस प्रकार अब्रह्मचर्य सेवन से पहले तीनों महाव्रत टूट जाते हैं।

शिष्य: —गुरुदेव! मैं अपनी आत्मा को वशे मे करूँगा। आप मुभे ये चारों महात्रत अंगीकार करा दीजिए। पर पाँचवें महात्रत को अंगीकार करने में मैं अपने की असमर्थ पाता हूं। ममत्व को त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन है। परिग्रह के बिना मेरा काम नहीं चल सकता।

गुर :—यदि परिग्रह नहीं छोड़ा, तो तूने छोड़ा ही क्या ! हिंमा, असत्य, चारी ओर अब्रह्मचर्य—इन सब रोगों की जड़ परिग्रह ही तो है। परिग्रह की छूट रख कर तू अन्य महावर्तों का पालन कैसे करेगा ! मनुष्य परिग्रह के लिए हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है और भोग स्वयं परिग्रह है। इसल्ये परिग्रह रखने वाला शेप महावर्तों को अंगीकार नहीं कर सकता।

शिष्य: — गुरुदेव ! केवल परिग्रह के कारण यदि मेरे चारों महाव्रत टूटते हैं तो मैं उसे भी त्याग दूँगा । मैं हिंसा आदि पाँचों दोपों का मनसा, वाचा कर्मणा, सेवन नहीं करूँगा । अब तो मैं महाव्रती हूँ न ?

गुरु:--नहीं हो।

शिष्य: -- यह कैसे ?

गुरु: — तुम केवल हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं। इसका अर्थ हुआ कि तुम हिंसा कर सकते हो। तब भला महावती कैसे? हिंसा करने वाला हिंसक है तो क्या करानेवाला हिंसक नहीं है ?

घर में तो पूरा अनाज ही खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत सारे लोग राजसी ठाट भोगने लग जाते हैं। यह महाव्रत की आराधना का मार्ग नहीं है।

शिष्य: -- गुरुदेव! मैं हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, फिर तो कुछ शेष नहीं होगा?

गुरु :— हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना महावत कहाँ है ! हिंसा करने, कराने वाला हिंसक है तो उसका अनुमोदन करने वाला अहिंसक कैसे होगा !

शिष्य: —समभ गया हूँ गुरुदेव! हिंसा आदि दोषों का सेवन करने, कराने और उनका अनुमोदन करने का मनसा, वाचा, कर्मणा त्याग करने वाला ही महावती हो सकता है। भगवन्! मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ।

गुरु :--जैसी तुम्हारी इच्छा ।

शिष्य:—इनके टूटने का कम क्या है ? यदि कदाचित् कोई महावत टूट जाय तो शेष तो बच रहेंगे ?

गुरः-यह कैसे हो मकता है ?

शिष्यः—तो फिर यह केसे हो सकता है कि एक के टूढने पर सभी टूट जायें।

गुरः — एक भिग्नारी को पाँच रोटी जितना आटा मिला। वह रोटी बनाने बैटा। उसने एक रोटी बना चृत्हे के पीछे रख दी। दूसरी रोटी तबे पर मिक रही थी, तीसरी ँगारों पर, चौथी रोटी का आटा उसके हाथ में था और पाचवीं रोटी का आटा कठौती में पड़ा था।

एक कुत्ता आया। कटौती से आटे को उटा कर ले गया। उसके पीछे पीछे वह भिखारी दौड़ा। वह टोकर खाकर गिर पड़ा। उसके हाथ में जो एक रोटी का आटा या वह धूल से भर गया। उसने वापस आकर देखा कि चूल्हे के पीछे रखी हुई रोटी बिक्षी ले जा रही है। तवे पर रखी हुई रोटी तवे पर और अँगारों पर रखी हुई अँगारों पर जल गई। एक रोटी का आटा ही नहीं गया, पाँचों रोटियाँ चल गई। गुरु ने कहा—यह अकरमात् हो सकता है, पर यह सुनिश्चित है कि एक महाव्रत के टटने पर सभी महाव्रत टूट जाते हैं ।

महावत मूलगुण है। इनकी सुरक्षा के लिए ही उत्तर-गुणों की सुष्टि होती है। मर्यादाएँ उत्तर-गुण हैं। मूल पूँजी ही न रहे तो उसकी सुरक्षा का प्रश्न ही मूल्यहीन हो जाता है।

अनुशासन और विनय का मूल्य महात्रती जीवन में ही बढ़ता है। इसी-लिये आचार्य भिक्षु ने एकाधिक वार कहा है कि मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, उनका मूल्य इसीलिए है कि वे महात्रतों की सुरक्षा के उपाय हैं।

# ः १० : अनुशासन का उद्देश्य

तीन प्रकार की नौकाएँ हैं-

- (१) एक काठ की, जिसमें छेद नहीं होता।
- (२) एक काठ की, किन्तु फूटी हुई।
- (३) एक पत्थर की।

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वयं तस्ते हैं और दूसरों को भी तारते हैं।

दूसरी कोटि की नौका के समान साधु का भेष धारण करने वाले हैं, जो स्वयं ड्यते हैं और दूसरों को ड्योते हैं।

तीसरी कोटि के समान पाखंडी हैं, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध हैं, इसलिए उनके जाल में लोग सहसा नहीं फँसते।

भेपधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते । इसलिए उनके जाल में लोग सहसा फॉन जाते हैं रे

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि अनुशासन का मंग उच्छू ह्वल दृत्तियों से होता है। अकुश के बिना जैसे हाथी चलता है, लगाम के बिना जैसे घोड़ा चलता है वेसे ही जो अनुशासन के बिना चलता है वह नामधारी साधु है ।

इस युग में अमण थोड़े हैं और मुडी अधिक हैं। वे साधु का भेख (भेष)

१-दृष्टान्त-४१

२-दृष्टान्त ३०१

३-साध्वाचार ढाल १ गा० ३५ :

विन अंकुस जिम हाथी चाले, घोड़ो विगर लगाम जी। एहवी चाल कुगुरु री जाणो, कहिवा नें साधु नाम जी।।

पहन कर माया-जाल बिछा रहे हैं । इस माया जाल की अन्त्येष्ठि के लिए उन्होंने मर्यादाएँ की। उनकी बाणी है—शिष्यो! वस्त्रों और सुविधाकारी गाँवों की ममता में बंध कर असंख्य जीव चरित्र से भ्रष्ट हो गए हैं।

इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चारित्र को पालने का उपाय किया है, विनय मूल धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है।

भेषधारी विकल शिष्यों को मूँ इक्षद्वा कर लेते हैं। वे शिष्यों के भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोष बतलाते हैं, एक-दूसरे के शिष्यों को फंटा पृथक कर लेते हैं, कलह करते हैं। मैंने ये चरित्र देखे हैं। इसलिए मैंने साधुओं के लिए ये मर्यादएँ की हैं। शिष्य-शाखा का सन्तोष करा कर सुखपूर्वक संयम पालने का उपाय किया है।

#### : ११ : विचार स्वातन्त्रय का सम्मान

भारत में गणतन्त्र का इतिहास पुराना है। गणतन्त्र का अर्थ है—अनेक शासकों द्वारा चलित राज्य। जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्त्र की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है। विकास की कसौटी है स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार।

जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। वह अपने ही कार्यों द्वारा स्वयं चालित होती है। उनकी व्यवस्था अपने आप में निहित है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु और स्वयं शंकर।

स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्याँकन धार्मिक जगत् में ही होता है। राज-नीति में गणतन्त्र या जनतन्त्र हो मकता है, पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता। राज्य का मूल मन्त्र है-शक्ति, और धर्म का मूल मन्त्र है—पवित्रता। जहाँ शक्ति है वहाँ विवशना होगी और जहाँ पवित्रता है वहाँ हृदय की शुद्धि होगी।

हृदय की शुद्धि जिस अनुशासन को स्वीकार करती है वह है धर्म-शासन। विवशता से जो अनुशासन स्वीकार करना होता है वह है राज्य शासन। धर्म-शासन हृदय का शासन है। इसिलये उसे एकतन्त्र, गणतन्त्र, जन-तन्त्र जैसी राजनीतिक संशा नहीं दी जा सकती। फिर भी यदि हम नामकरण

१-साध्वाचार ढ़ाल २ दू-२

समण थोड़ा ने मुँड घणा, पांचमें चेन। भेष लेइ साधां तणो, करसी कूड़ा फेन॥ २-लिखित १८३२

का लोभ-संवरण न कर सकें तो आचार्य मिक्षु की शासन प्रणाली को एकतन्त्र और जनतन्त्र का समन्वय कह सकते हैं।

एकतन्त्र इसिलये कि उसमें आचार्य का महत्व सर्वोपिर है। आचार्य का महत्व सर्वोपिर है इसिलए इसे 'एकतन्त्र' की संशा मिल जाती है, यदि यह राजनीतिबाद होता। किन्तु यह धर्म-शासन का एक प्रकार है। इसमें आचार्य को मानने के लिए दूसरे विवश नहीं किये जाते, किन्तु साधना करने वाले स्वयं आचार्य को महत्व देते हैं। उनके निर्देशन में ही अपनी यात्रा को निर्वाध समक्तते हैं। जनतन्त्र इसिलये कि आचार्य अपने शिष्यों पर अनुशासन लादने नहीं किन्तु उन्हें, उन्हीं के हित के लिए, उसकी आवश्यकता समक्ता कर अनुशासित करते हैं। इसिलये यह न कोरा एकतन्त्र है और नकोरा जनतन्त्र, किन्तु एकतन्त्र और जनतन्त्र का समन्वय है।

आचार्य भिक्षु ने एक मर्यादा-पत्र में लिखा है कि—''मैंने जो मर्यादाएँ की हैं, वे सब साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उनसे कहला कर कि ये होनी चाहिए, की हैं। जिसका आन्तरिक विचार खच्छ हो, वह इस मर्यादा-पत्र पर हस्ताक्षर करें। इसमे शर्माशर्मी का कोई काम नहीं है। मुँह पर और तथा मन में और—यह साधु के लिये उचित नहीं है ।" यह दृदय की स्वतन्त्रता ही एकतन्त्र में जनतन्त्र को समन्वित करती है।

आचार्य भिक्षु ने अनुशामन को जितना महत्व दिया है उतना ही स्वतन्त्रता का मम्मान किया है। एक ओर कोई साधु मर्यादा को स्वीकार करे और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे—यह स्वतन्त्रता नहीं किन्तु अनुशासन हीनता है। स्वतन्त्रता वह है कि जो न जंचे, उसे स्वीकार ही न करे। स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका-टिप्पणी करता रहे, यह अपने मतदान के प्रति भी न्याय नहीं है?।

एक साधु ने कहा — मुक्ते प्रायश्चित लेना है पर मैं आपके पास नहीं लूँगा। मुक्ते आपका विश्वास नहीं है।

आपने कहा--- ''आलोचना मेरे पास करो, दोष का निवेदन मुक्ते करो फिर प्रायदिचत्त मले उस तीसरे साधु से करो।''

प्रायश्चित्त कप्त-बेशी नहीं देना चाहिये, यह अनुशासन का प्रश्न है। इस-

१-छिखित १८३२

२-लिखित १८३२

लिए आपने अलोचना किसी के पास करने की छूट नहीं दो। आलोचना आप के पास होती है तो प्रायश्चित देने वाला कम नहीं दे सकता।

प्रायश्चित्त आचार्य के पास ही करना चाहिए, पर उस साधु ने दूसरे साधु के पास करना चाहा। यह उसकी मानसिक दुर्बलता है और आचार्यवर ने उसे यह छूट दी, वह उनकी मानसिक उच्चता है। यह उँचाई उन्हें स्वतन्त्रता का सम्मान करने के फलस्वरूप मिली थी।

उन्होंने एक मर्यादा-पत्र लिखा कि जो साधु मुफसे प्रायश्चित्त ले वह मुफ में भरोसा रखे। मुफे जैसा दोप लगेगा वैसा प्रायश्चित्त में दूँगा। प्राय-श्चित देने के पश्चात् इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया—यों कहना अनुचित है। जिसे मुफ में विश्वास हो वह यह मर्यादा स्वोकार करें, जिसे मुफ में विश्वास न हो, वह न करें। मैं अपनी बुद्धि से तोल कर प्रायश्चित्त देता हूँ। राग-द्वेष वश कम-वेशी दूँगा तो उसका फल मुफे मुगतना होगा। इस पर भी किसी को मेरा विश्वास न हो तो वह किसी दूसरे साधु से प्रायश्चित्त ले ले। पर प्रायश्चित्त लेने के बाद किसी प्रकार का विग्रह खड़ा न करें ।

एक साधु की भूल ने उनकी छिपी हुई महानता को प्रकाश में ला दिया। पिर किसी भी साधु ने इस भूल को नहीं दुहराया।

स्वतन्त्रता का सम्मान वही कर सकता है जो अनुभूति की गहराई में डुबिकया ले चुका हो। आचार्य मिक्षु ने बहुत देखा, बहुत सुना और बहुत सहा।

आप एक बार वायु-रोग से पीड़ित हो गए थे। उन दिनों की बात है—हेमराज जी स्वामी 'गोचगी' गए। भिक्षा की भोली आचार्यवर के सामने रखी। एक पात्र में दाल थी—चनों और मुँगों की मिली हुई।

आचार्यवर ने पूछा—यह चर्नों और मूँगों की दाल किसने मिलाई ? हेमराजजी—स्वामी ने उत्तर दिया—मैंने।

आचार्यश्री—रोगी के लिए मूँग की दाल की खोज करना तो दूर रहा, किन्तु जो सहज प्राप्त हुई उसे भी मिला कर लाया है !

हेमराज जी-ध्यान नहीं रहा, अनजाने ऐसा हो गया।

आचार्य श्री-यह ऐसी क्या गहरी बात थी, जो ध्यान नहीं रहा ! वर्तमान की आवश्यकता को तू जानता है फिर अनजाने में यह कैसे हुआ !

हेमराज जी स्वामी को आचार्य निश्च की यह बात चुभी। वे उदास हो एकान्त स्थान में जा लेट गए। आचार्य निश्च ने समय की सुई को कुछ और सरकने दिया। वे आहार कर आए और हेमराज जी स्वामी को सम्बोधित कर कहा—अपना अवगुण देख रहा है या मेरा ?

१-लिखित १८४१

हेमराजनी स्वामी ने कहा—"गुरुदेव! अपना ही देख रहा हूँ।" आचार्य भिक्षु बोले—"मैंने जो कहा है वह चुभन उत्पन्न करने के लिए नहीं कहा है, किन्तु तेरी स्वतन्त्र बुद्धि का सम्मान बढ़े, इसलिए कहा है। ठीक-ठोक निर्णय करने में तू भूल न करे, इसलिए कहा है।"

#### : १२ : संघ-व्यवस्था

भगवान् महावीर के समय १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियौँ थीं। ६ गण और ११ गणधर थे। उनकी सामाचारी एक थी। उनका विभाजन व्यवस्था की दृष्टि से था। प्राचीन समय में साध-संघ में सात पद थे—

(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणावछेदक (५) स्थविर (६) प्रवर्तक (७) प्रवर्तिनी

इनके द्वारा हजारों-हजारों साधु-साध्त्रियों का कार्य-संचालन होता था। इनमें आचार्य का स्थान सर्वोपिर है। उपाध्याय का काम है संघ में शिक्षा का प्रसार करना, प्रवचन अविक्रिन्त रहे वैसी व्यवस्था करना।

गणी-मुनि-गण का व्यवस्थापक।

गणावछेदक—गच्छ के विकास के छिए साधुओं की मण्डली को साथ लेकर गाँव-गाँव विहरने वाला और उनके संयम का ध्यान रखने बाला।

स्थविर—बड़ी उम्र वाला विशेष अनुभवी मुनि। प्रवर्तक—संयम की ग्रुद्धि और अभ्याम के लिए प्रेरणा देने वाला।

प्रवर्तिनी —साध्वियों की व्यवस्था करने वाली साध्वी।

एक व्यक्ति ने पूछा-आपके उपाध्याय कौन हैं ?

आचार्य भिक्ष ने उत्तर दिया-कोई नहीं।

उसने कहा-तो उपाध्याय के बिना संघ पूर्ण कैसे होगा ?

आचार्य भिक्षु ने उत्तर दिया—संघ पूर्ण है। सातों पदों का काम मैं अकेला देख रहा हूँ।

आचार्य और उपाध्याय एक होते थे—ऐसा प्राचीन साहित्य में मिलता है। आचार्य साधुओं को अर्थ पढ़ाते और उपाध्याय सूत्र पढ़ाते। जिन शिष्यों को अर्थ पढ़ाते उनके लिए वे आचार्य होते और जिन्हें सूत्र-पाठ पढ़ाते उनके लिए वे ही उपाध्याय होते—इस प्रकार एक ही व्यक्ति किसी के लिए आचार्य और किसी के लिए उपाध्याय होते?!

१ हब्दान्त १६६

२-स्थानांग वृत्ति ४।२।४३८

ओष नियुंक्ति के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं कि आचार्य और उपाध्याय भिन्न ही हों। एक ही व्यक्ति शिष्यों को अर्थ और सूत्र दोनों दे सकता है और वह आचार्य और उपाध्याय दोनों हो सकता है । इससे जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी है। पर सातों पर्दा का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है। इसका सूत्रपात आचार्य भिक्षु ने किया।

यह प्रथम दर्शन में कुछ अटपटा सा लगता है। दूसरों के अधिकारों पर प्रहार और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला कार्य सा लगता है। थोड़े चिन्तन के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहती। अधिकार का प्रश्न राज्य-शासन में होता है। धर्म-शासन में केवल धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है। जो मुनि बनते हैं वे आचार्य, उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए नहीं बनते। वे आत्म-साधना के लिए मुनि बनते हैं। जहाँ आत्म-साधना गीण और पद-साधना प्रधान बन जाती है, वहाँ मुनित्व टांग बन जाता है। जहाँ साधना आत्मा की होती है और पद का काम जिसे करना हो वह करे, वहाँ साधना प्रधान और सर्वोपिर अभिलपणीय तथा पद गीण बन जाता है। जिस साधु संघ मे पद का प्रश्न सर्वोपिर होता है वह प्राणहीन बन जाता है। पद और प्रतिष्ठा की भृत्व कोई नई वीमारी नहीं है। यह शास्वत-सी है। इसका समूल-उन्मूलन होना तो बहुत ही कठिन है। इतना अवस्य होता है कि परिस्थित की उत्तेजना मिलती है, तो यह बढ़ जाती है और उसकी उत्तेजना न मिलने पर वह शान्त रहती है।

आचार्य मिक्षु ने ऐसी व्यवस्था की, जिससे किसी भी साधु को आचार्य पद की भूख रखने का अवसर ही न मिले।

उन्होंने लिखा—''वर्तमान आचार्य की इच्छा हो तब वह गुर-भाई अथवा अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु-साध्वियाँ आचार्य मान लें। सब साधु-साध्वियाँ एक ही आचार्य की आज्ञा में रहें। यह परम्परा मैंने की हैं?।"

इस मर्यादा का तेरापंथ के आत्मार्थी साधु-साध्वियों ने बहुत ही आन्त-रिकता से पालन किया है। आचार्य श्रीतुलसी नवमं आचार्य हैं। इन्हें इनके पूर्ववर्ती आचार्य पूज्य प्रवर काल्रुगणी ने २२ वर्ष की अवस्था में अपना

१-नावश्यमाचार्योपाध्यायै भिन्नैर्भवितव्यम्, श्रापितु कचिद सावेव सूत्रं शिष्येभयः प्रचच्छत्य सावेव चार्थम्। —श्रोघ० वृ० प० ३

२-छिखित १८३२

उत्तराधिकारी चुना। इस समय पांच सी के लगभग साधु-साध्वयाँ थीं। उनमें वयः प्राप्त भी थे, विद्वान भी थे, सभी प्रकार के थे। यह आंखों देखा विवरण है कि आचार्य तुलसी को संघ ने वही सम्मान दिया, जो महान् तपरवी पूर्ववर्ती आचार्य को देता था।

छड़े आचार्य माणकलालजी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर सके। उनका अकरमात् स्वगंवास हो गया। फिर साधु-संघ मिला। सब साधुओं ने मुनि काल्र्जी को भार सोंपा। उन्होंने डालचन्दजी के नाम की घोषणा की। सब साधु-साध्वियों ने उन्हें अपना आचार्य स्वीकार कर लिया। इमारा इतिहास यह है कि आचार्य पद के लिए कभी कोई विवाद नहीं हुआ।

व्यवस्था आखिर व्यवस्था होती है। वह प्राणवान् साधना से बनती है। हमारे आचार्य और साधु जब तक साधना को अधिक महत्व देंगे, तब तक आचार्य पद का प्रश्न जिटल नहीं बनेगा। साधना के गीण होने पर जो होता है सो होता ही है।

आचार्य पद के निर्वाचन का प्रश्न जटिल न बने — इसका सम्बन्ध औरों की अपेक्षा आचार्य से अधिक हैं। आचार्य पद व्यक्तिवाद से जितना अस्पष्ट रह पाए, उतना ही वह विवादास्पद बनने से बचता रहेगा। साधु-साध्वियों से भी इसका सम्बन्ध न हो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण संघ की अपेक्षा अपना महत्त्व साधने में लग जाए तो आचार्य पद की समस्या जटिल बने बिना नहीं रह पानी। स्वार्थ की दृष्टि खुलते ही सामुदायिकता का रूप धुषटा दीखने लगता है।

## : १३ : गण और गणी

आचार्य मिक्षु की व्यवस्था में गणी की अपेक्षा गण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। गणी गण में से ही आते हैं। गण स्थायी है, गणी बदलते रहते हैं। वे गण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गण के प्रति जेंसी निष्ठा एक साधु की होती है, वैसी ही गणी की होती है। वे गण की सुव्यवस्था के लिए होते हैं। गण न हो तो गणी का अर्थ ही क्या ?

गण अवयवी है। गणी और साधु उसके अवयव हैं। गणी की तुलना पेट से की जाती है और साधु-साध्वियों की शेप अवयवों से। पेट से समूचे शरीर को पोष मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं। सभी बीमारियां भी पेट से होती हैं। आचार्य की स्वस्थता सबसे अधिक अपेक्षित है। इसीलिए आचार्य अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचन में बहुत स्क्ष्मता से पर्यालोचन करते हैं। आचार्य के निर्वाचन में इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है—

(१) आचार-कुशलता (२) गण-निष्ठा (३) अनुशासन की क्षमता (४) दूसरों को साथ लिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और व्यावहारिक निपुणता।

वर्तमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और वे अपनी आयु के अन्तिम समय के लगभग या उससे पहले भी जब उचित लगे, तब वे एक पत्र लिख निर्वाचित मुनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आचार्य मिक्ष ने भारमलबी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय बो 'लिखत' लिखा, उसीकों वर्तमान युवाचार्य का नाम जोड़ एक प्रति लिखी जाती है और उसमें वर्तमान के सभी साध-साध्वियाँ अपने इस्ताक्षर देने हैं । यह कार्य उनकी सहर्ष स्वीकृति का सूचक होता है। वर्तमान आचार्य की उपस्थित में युवाचार्य का कार्य, आचार्य जो आज्ञा दे उसीको क्रियान्वित करना होता है। आचार्य के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण के द्वारा विधि पूर्वक 'एक पद्दोत्सव' मनाया जाता है और आचार्य का बहुत सम्मान किया जाता है। आचार्य का इतना सम्मान, मेरी कल्पना नहीं है, कहीं देखने को मिले। आचार्य गण के साध-साध्वियों को उसी शरीर के अवयव मानते हैं। पेट और रोप अवयवों में संघर्ष हो तो समूचे शरीर को क्टेश होता है। आहार ज्टाना पेट का काम नहीं है तो आहार को पचा कर पोप देना क्रोप अवयवों का काम नहीं है। दोनों अपना-अपना कार्य करते हैं तब शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति बढ़ती है और सौन्दर्य खिलता है। आचार्य भिक्ष की व्यवस्था का प्राण यह सापेक्षता ही है।

गणी का कार्य है, गण में समान आचार, समान विचार और समान प्रक्षणा को बनाए रखना। आचार और प्रक्षणा की समानता का मूल, विचारों की समानता है। जैंसा विचार होता है वेंसा आचार बनता है और वेसी ही प्रक्षणा की जाती है। विचारों में अन्तर आता है तब आचार और प्रक्षणा में भी मैद आ जाता है।

विचार समान कैसे हो ? यह बहुत बड़ा प्रश्न है । सब आदमी एक ही प्रकार से कैसे सोचें ? शरीर पर नियंत्रण हो सकता है, पर विचारों पर नियंत्रण केसे हो ? विचारों पर नियंत्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट होती है । विचारों को खुली छूट दी जाय तो एकता नष्ट होती है । ये दोनों अपूर्व हैं । साम्यवादी स्वतन्त्र-विचारों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं तो जनतन्त्र में विचारों की उच्छुङ्क्कलता पूचक अभिव्यक्ति होती है ।

दोनों ही दोषामुक्त नहीं हैं। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो ओर उच्छृङ्खलता न बढ़े, एकता का घागा न टूटे इसल्यिये किसी तीसरी घारा की आवश्यकता है।

जहाँ सिद्धान्तवादिता कम होती है वहाँ विचार-भेद भी कम होता है। सिद्धान्तों की गहराई में विचारों के भेद पनपते रहते हैं। जैन-दर्शन सिद्धात-वादी अधिक है। उसमें तत्वों की छानबीन बड़ी सूक्ष्मता से की गई है। अहिंसा और संयम की ऐसी सूक्ष्म रेखाएँ हैं कि जिनसे थोड़े में ही विचार-भेद की सृष्टि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त-दृष्टि जुड़ी हुई है। वह नहीं होती तो विवाद सीमा पार कर जाता। अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो विवाद खड़े भी न हों और कचित् हो भी जायँ तो वे सहसा मिट जायँ। पर उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है।

जैनधर्म की सम्प्रदायों का इतिहास देखिये! उनकी स्थापना के मूल में जितना एकान्त है, उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय बहुत हैं, यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। सम्प्रदायों में अनेकता बहुत हैं, यह बड़ा दोष है। बीर निर्माण के पश्चात् शताब्दियों तक संघ में एकता रही। यद्यपि व्यवस्था की दृष्टि से कुल और गण अनेक थे। पर संघ एक था। बीर निर्माण की दसवीं शती या देवार्धि गणी के पश्चात् संघ की एकता विकिन्त-सी होती गई। वर्तमान में केवल सम्प्रदाय हैं। संघ जैसी बस्तु आज नहीं हं। पहले जो स्थित संघ की थी, बही आगे चल कर सम्प्रदायों की होने लगी। एक ही सम्प्रदाय में अमेक मत और अनेक परम्पराएँ स्थापित होने लगीं।

जनों में आवसी मत-भेद होने का मुख्य कारण आगम हैं। उनकी धार्मिक मान्यता का सर्वोपिर आधार आगम है। दिगम्बर जैन कहते हैं—आगम लुप्त हो गए। इबेताम्बर जैन कहते हैं—कुछ आगम लुप्त हो गए और कुछ आगम अभी भी विद्यमान हैं। कुछ इवेताम्बर सम्प्रदाय ४५ आगमों को और कुछ ३२ आगमों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानने वालों में भी मतेक्य नहीं है और मतंक्य उनके भी नहीं है जो ३२ को प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में नहीं है। आगम स्वयं अर्थ नहीं देते। वे अपनी अपेक्षाओं को लोल कर हमारे सामने नहीं रख देते। उनका अर्थ करने वाले हम ही होते हैं। उनकी अपेक्षाओं का निर्णय भी हम ही करते हैं। अन्तिम निणय हमारी ही बुद्धि करती है। हम अपनी बुद्धि द्वारा जिस सूत्र-पाठ की जैसे संगति बिठा सकते हैं, उसे उसी रूप में मान्य करते हैं।

शब्द-शान को प्रमाण मानने में लाभ यह है कि उससे हमारे उच्छुङ्खल तर्क पर एक अंकुश लग जाता है। बहुश्रुतों द्वारा संचित ज्ञान-राशि से हमें अपूर्व आलोक मिलता है। हेयोपादेय का अपूर्व चिन्तन मिलता है। और वह सब कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए। किन्तु पाने वाला केवल प्रकाश ही नहीं पाता, कुछ न कुछ अन्धकार भी पाता है। शान-राशि में अन्धकार नहीं होता। इस कोरे शान को नहीं लेते, आगम के आशय को नहीं लेते, साथ-साथ शब्दों को भी पकड़ते हैं और शब्दों की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही नहीं। चतुर्मास में मुनि को एक जगह रहना चाहिए, यह आगमिक विधान है। वर्षाकाल में हरियाली और जीव-जन्त अधिक उत्पन्न होते हैं, मार्ग जल से भर जाते हैं. पानी गिरता है-इन कारणों से चतुर्मीस में विहार करने का निषेध है। दक्षिण भारत में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कार्तिक के परचात् बरमात ग्रुरू होती है। आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चतुर्मीस शरद और हेमन्त में होना चाहिए। किन्तु शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने देती। शब्दों को पकड कर विचार-भेद खड़ा कर देने की समस्या नई नहीं इसका सामना सभी को करना पड़ा है। इसके द्वारा अनेकता भी उत्पन्न हुई है। आचार्य मिश्रु ने तेरापंथ की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष से बचाना चाहा। उन्होंने लिखा है—''किसी साधु का आचार, श्रद्धा, सूत्र या काल सम्बन्धी किसी विषय की समभा न पड़े तो वह, आचार्य तथा बहुश्रत साध कहे, उसे मान ले। उनके समभाने पर भी बुद्धि में न बेटे तो उसे केवली-गम्य कर दे। किन्तु दूसरे साधओं को सन्देह में डाटने का यत्न न करे ।

श्रद्धा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए तो उसे बड़ों के सामने चर्चा जाए, औरों से न चर्चा जाए। औरों से उसकी चर्चा कर उन्हें सन्देह में डालने का यत्न न किया जाय। बड़े जो उत्तर दें, वह अपने हृदय में बैटे तो मान लिया जाय और यदि न बैटे तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उसकी खींचतान बढ़ाकर गण में भेद न डाला जाय?।

आचार्य भिक्षु का यह विधान संघ की एकता को अक्षुण्ण रखने का अमोध उपाय है। वास्तविक सत्य स्या है ? इसका समाधान हमारी बुद्धि के पास नहीं है। हम व्यावहारिक सत्य के आधार पर ही सारा कार्य चलाते हैं। हमने जो निर्णय किया वही अन्तिम सत्य है — इतना आग्रह रखने जैसा सुदृद्ध साधन हमें उपलब्ध नहीं है।

१-लिखित १८४५

२-लिखित १८५०

न्यावहारिक सत्य की स्वरूप-मीमांसा कविवर प्रसाद ने बड़े प्राञ्जल ढंग से है----

"और सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुआ है मेधा के क्रीड़ा पज़र का पाला हुआ है सब बातों मे खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है किन्तु स्पर्श यदि करते हम बनता छुइमुई है।"

हम जिसे सत्य मानते हैं, सम्भव है वह सत्य न भी हो, हम जिसे सत्य नहीं मानते, सम्भव है वह सत्य हो। सीमित शब्दों में अनन्त सत्य को बाँधना भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि द्वारा पकड़ना तो और भी अधिक कठिन है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कहा—"हम जो कर रहे हैं वह उत्तरवर्ती आचार्यों को सही लगे तो करें और सही न लगे तो वह उसे छोड़ दें।"

इस उक्ति के अधार पर अनेक परिवर्तन भी हुए। कुछ लोगों ने प्रश्न उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवर्तन जो किया है, उसका अर्थ यह हुआ कि या तो वे सही नहीं थे या आप सही नहीं हैं, या तो उनकी मान्यता मही नहीं थी या आपको सही नहीं हैं ? इसका समाधान इन शब्दों में किया जाता रहा है— "पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवहार सत्य की दृष्टि से सही मान कर किया, इसलिए वे भी सही हैं और अभी हम जो कर रहे हैं, उसे भी व्यवहार-सत्य की दृष्टि से सही समक्त कर रहे हैं, इस-लिए हम भी सही हैं । उनकी सत्य-निष्ठा में उनको विश्वास था, तभी तो उन्होंने हमे यह अधिकार दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से हम सही हैं।

सत्य पूर्ववर्ती आचायों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता है, यह भी कोई महत्त्व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचायों या साधुओं की पकड़ में नहीं आ सकता, इसका भी कोई महत्त्व नहीं है। जो सत्य पहले नहीं पकड़ा गया, वह आज पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया वह पहले

१-कंबाइचांरी ढाल ५१:

मोंनें तो कवाडयां रो दोष न भारों, जाणें नें सुध ववहार। जे निसंक दोष कवाडयां में जांणों, ते मत वहरजो लिगार रे॥

पकड़ा गया है। यह विरोध नहीं है। यह सापेक्षता है। ज्ञान, बौद्धिक— निर्मलता, चारित्रिक—विद्युद्धि, दृष्टि-सम्पन्नता और साधन-सामग्री अधिक उप-लब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुलमता होती है और इनकी उप-लब्ध कम हो तो उसके निकट पहुँचना दुर्लम होता है। इनकी उपलब्धि किसी समय में सबों की होती है, यह भी सच नहीं है और किसी समय में किसी की भी नहीं होती, यह भी सत्य से परे है। इस सारी वस्तु-स्थिति को ध्यान में रखकर आचार्य भिक्षु ने जो विधान किया है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और सेद्धान्तिक मतमेदों को तान-तान कर आग्रह के गढ़ों में गिरने से बचाता है।

इससे न तो विचार-स्वातन्त्र्य का इनन होता है और न आग्रह को वैसा बढ़ावा ही मिलता है, जिससे गण में कोई दरार पड़ सके।

इसका साराश यह है कि मनुष्य अपने विचार को व्यवहार में सत्य मान कर चले, किन्तु उसका इतना आग्रह न रखें कि जिस से संगठन की एकता का भंग हो जाए।

जो सत्य लगता है उसे छोड़ा भी कैसे जाए और जो सत्य नहीं लगता उसे स्वीकार भी कैसे किया जाए—यह समस्या है और जिटलतम समस्या है। पर यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि जिसे में सत्य मानता हूँ, वह सत्य ही है, इसका निर्णय मैं कैसे करता हूँ ! आखिर मीमित बुद्धि, सीमित साधनों और देश-काठ की मीमित मर्यादाओं के द्वारा ही तो मैं उसे मत्य मान रहा हूँ। इसलिये इतना आग्रह कैसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अन्तिम सत्य है। जो व्यक्ति अकेला हो या अकेला रहना चाहता हो, वह फिर भी ऐसा आग्रह रख सकता है, किन्तु जो किसी समुदाय में रहना चाहे, और रहे, वह ऐसा आग्रह कैसे रखे ! उसके लिए ऋजुपन्था यह है कि बहुश्रुत साधुओं व आचार्य के सामने अपना विचार रख दे, फिर बे जो मार्ग सुकाएँ उसका अनुगमन करे।

यह विचार-स्वतन्त्रता का हनन नहीं है। यह सामज्जस्य का मार्ग है। यह किसी स्वार्थ या मानसिक दुर्बेलता से किया जाए तो वह दोष है। यह निर्देश तभी है, जब कि अपनी अपूर्णता और सत्य-शोध की विनम्र भावना से प्रेरित हो, किया जाए।

आचार्य भिक्षु ने अन्तिम निर्णायक आचार्य को माना है। फिर भी उन्होंने बहुश्रुत साधुओं को उचित स्थान (दया है। उन्होंने लिखा है—"किसी विषय को प्रामाणिक या अप्रामाणिक ठहराने का अवसर आए तो उसके लिए बहुश्रुत साध्ओं को भी पूछा जाए "।"

१-िर्काखत १८३२

किसी साधारण बुद्धि वाले साधु के जैसे कोई विचार-भेद हो सकता है, वैसे बहुश्रुत साधुओं में भी विचार-भेद हो सकता है। सामान्य साधु के लिये यह निर्देश पर्याप्त हो सकता है कि वह बहुश्रुत के मार्ग का अनुगमन करे, किन्तु जब दो या अनेक बहुश्रुतों में परस्पर विचार-भेद हो जाए तब क्या किया जाए ?

इसके समाधान का पहला सोपान तो यह है कि वे बहुश्रुत साधु परस्पर में बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान दूँढों, जैसा कि आचार्य मिक्षु ने लिखा है—"कोई चर्चा या श्रद्धा का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुश्रुत या बुद्धिमान साधु सोच-विचार कर उसका समाधान दूँढ, सामञ्जस्य बिटायें। किसी विषय का सामञ्जस्य न बेटें तो खींचतान न करें, उसे केवली-गम्य कर दें, किन्तु अंश मात्र भी खींचतान न करें?।

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचार्य जो निर्णय दें, उसे मान्य कर लें। आचार्य भिक्षु ने इस विषय की, अपने अनेक मर्यादा पत्रों में चर्चा की है। उसका उद्देश्य विचार-स्वातन्त्र्य का लोग करना नहीं है। उसका उद्देश्य है, विचारों के संघर्ष को उपशान्त किये रखना। वेचारिक-पराधीनता जैसे अच्छी बात नहीं है, वैसे ही वैचारिक-संघर्ष भी अच्छा नहीं है। अच्छी बात है, मन की शान्ति। और शान्ति में से ही अच्छे विचार निकलते हैं।

जिसका मन दूनरों को शंकाशील बना कर अपने गुट में लेने का होता है, को गण में भेद डाल अपना नया गण खड़ा करना चाहता है, यह सब अशान्त मन की प्रतिक्रिया है। आचार्य भिक्षु इसको रोकना चाहते थे। इसिलये उन्होंने पुनरुक्ति का विचार किये बिना बार-बार इसे दोहराया—''कोई श्रद्धा या आचार का नया विषय निकल आए तो उसकी चर्चा बड़ों से की जाय पर औरों से न की जाय। औरों से उसकी चर्चा कर उनको संदिग्ध न बनाया जाय। बड़े जो उत्तर दें वह अपने हृदय में बैठे तो उसे मान लिया जाय और न बैठे तो उसे केवली-गम्य कर दिया जाय। पर उस विवादास्पद विषय को लेकर गण में भेद न डाला जाय?।

समूचे का सारांश इतना है— "अपने विचारों का ऐकान्तिक आग्रह् सामान्य साधु भी न करे, बहुभुत साधु भी न करे और आचार्य भी न करे।" तर्क की पूँछ को बहुत लम्बी न बनाए। सामान्य साधु बहुश्रुत व आचार्य पर विक्वास करे और आचार्य बहुश्रुतों को बात पर समुचित ध्यान दें। इस

१-छिखित १८५६

२-लिखित १८५०

प्रकार यह एक ऐसी श्ट्रङ्कला गूँथी है, जिसमें न कोई पूरा स्वतन्त्र है और न कोई पूरा परतन्त्र स्वतन्त्रता उतनी ही है कि जिससे साधना का मार्ग अव-रुद्ध न हो और परतन्त्रता उतनी है जिससे साथ में रहने में बाधा उत्पन्न न हो। गण की शक्ति, सौहार्द और विकास का पथ अवरुद्ध न हो।

# ः १४ : निर्णायकता के केन्द्र

शास्त्रों में 'आचार्य' शब्द के अनेक निरुक्त और परिभाषाएँ हैं । उनके पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कल्पनाएँ हैं ।

कुछ वर्ष पहले मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर मैंने एक कविता लिखी। उसमें आचार्य की परिभाषा इन शब्दों में है—

त् जो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य वही है। 'तू' भैं' के इस भगड़े का जो, शान्ति-पाठ आचार्य वही है।

संगठन की दृष्टि से यह परिभाषा मुक्ते बहुत अच्छी लगी। परिभाषा की स्का मेरी नहीं है। मेरी अपनी वस्तु केवल कविता की पंक्तियाँ हैं। यह मौलिक-तत्त्व आचार्य भिक्षु और उनके महान् भाष्याकार जयाचार्य से मिला।

जहाँ संगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति होते हैं और जहाँ अनेक व्यक्ति हैं, वहाँ अनेक विचार होते हैं। अनेक विचार संगठन को एक केंसे बनाए रख सकते हैं?

संगठन आचार और विचार की एकरूपता के आधार पर ही टिक सकता है। जितने व्यक्ति, उतने ही प्रकार के आकार—यह स्थिति संगठन के अनु-कूछ नहीं होती। व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्त्रता होती है और वह होनी ही चाहिए, किन्तु उसकी भी एक सीमा है। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों के लिये स्वतन्त्र है वैसे दूसरा भी है। वैयक्तिक स्थिति में ऐसा हो सकता।

संगठन व्यवहारिक होता है। व्यवहार की स्थित का अनुमापन व्यवहार से ही होता है। वहाँ विचारों पर अंदुःश नहीं लगता, किन्तु एकरूपता में खलल डालने वाले विचार पर नियंत्रण अवश्य होता है। इसे भले ही संगठन की दुर्बलता माना जाए। पर यह किसी एक व्यक्ति की दुर्बलता नहीं है। जिन्होंने संगठन करना चाहा है, उन्होंने यह भी चाहा है कि हम एक रूप रहें। इस एकरूपता की चाह में से ही यह तत्त्व प्रगट होता है कि उसमें बाधा डालने वाले विचारों पर नियंत्रण रहे। साथ-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कोरी एकरूपता भी अभीष्ट नहीं है। मूल सूखने लगे तब ऊपरी सौन्दर्य का मूल्य ही क्या है और वह टिकता भी कब है १ सत्य, आचार ओर संयम की निष्ठा बनी रहे, उसी स्थित में संगठन का महत्त्व है और उसी स्थित में इसका महत्त्व है कि साधारण सी बातों को लेकर अनेकता का बीज न बोया जाए। कोई नया विचार आए तो उसका प्रयोग संघ या संवपित—जहाँ निर्णायकता केन्द्रित हो, उन्हीं की स्वीकृत से किया जाए।

एकतन्त्रीय अनुशासन में निर्णायक एक होता है और बहुतन्त्र में कुछेक। सबके सब निर्णायक कहीं भी नहीं होते। एकतन्त्र में एक के सामने निन्यानकें की उपेक्षा हो सकती है और बहुतन्त्र में ५१ के सामने ४६ की। सर्व सम्मति के निर्णय की स्थिति श्रद्धा ही है। विचार, तर्क या बुद्धि के प्रवाह से वह स्थिति नहीं बनती। श्रद्धा का अर्थ है आग्रहहीनता, नम्रता और सत्य-शोध की सतत् साधना। सत्य का शोधक कभी भी आग्रही नहीं होता। वह अपने विश्वास को हहता के साथ निभाता है, फिर भी नम्रता को नहीं छोड़ता।

व्यक्ति-व्यक्ति की रुचि विचित्र होती है। संस्कार भी अपने निराले होते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपने रुचि और संस्कारों को जितना महत्त्व देते हैं, उतना वस्तु-स्थिति को नहीं देते। परन्तु साधना का मार्ग संस्कारों से ऊपर उटकर चलने का है। श्रद्धा की यही विशेषता है कि उसमें सारी शंकाएँ लीन हो जाती हैं। निद्यां कहीं सीधी चलती हैं और कहीं देढी। आलिर वे समुद्र के गर्भ में लीन हो जाती हैं। विचारों के प्रवाह कहीं ऋजु होते हैं और कहीं वक्त। आखिर वे आचार्य के निर्णय में लीन हो जाते हैं। यही है आचार्य भिक्षु की मर्यादा का महातम्य।

"रुचिनां वेचित्र्याट् ऋजुकुटिल नानापथ जुषा तृणामे कोगम्यस्त्मिस पयसा भावि इव।"

दार्शनिक-किव की वाणी में अद्वैत का जो काल्पनिक-चित्र है उसे आचार्य भिक्षु ने साकार बना दिया। उनकी मर्यादविल के अनुसार आचार्य सबके गम्य बन गए।

# : १५ : गण में कौन रहे ?

सम-विचार, आचार और निरूपणा के प्रकार में जिन्हें विश्वास होता है वे गण के सदस्य होते हैं। गण किसी एक-दो से नहीं बनता। वह अनेकों की सम-जीवन-परिपाटी से बनता है। गण तब बनता है, जब एक दूसरे में विश्वास हो। गण तब बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो। गण तब बनता है, जब सब में ध्येय की निष्ठा हो। आचार्य मिक्षु ने लिखा है---''सब साधु ग्रुद्ध आचार का पालन करें भौर परस्पर में प्रगाट प्रेम रखें '।"

प्रेम परस्पर में रखना चाहिए—यह इष्ट बात है। इसका उपदेश देना भी इष्ट है। पर इष्ट की उपलब्धि केंसे हो? आचार्य भिक्षु ने उसके कई मार्ग सुभाए हैं। लिखा है—

- (१) साधु गण के साधु-साध्वियों को साधु माने।
- (२) अपने आपको भी साधु माने, वह गण में रहे।
- (३) कपट पूर्वक गण में साधुओं के साथ न रहे।
- (४) साधु नाम धरा कर असाधुओं के साथ रहना अनुचित है।
- (५) जिसका मन शुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए।
- (६) वह गण के किसी भी साधु-साध्वी का अवगुण बोलने का, आपस में एक-दूसरे के मन में भेद डालने का, एक-दूसरे को असाधु मनवाने का त्याग करे।
- (७) मेरी इच्छा होगी तब तक गण में बैठा हूँ, इच्छा नहीं होगी तब यहाँ से चला जाऊँ गा—इस अनास्था से गण में न रहे।
- ( ८ ) संको चवरा गण में न रहे 3 ।

इसमें गण, गणी और गण के सभी सदस्यों के प्रति और अपने प्रति भी आस्था की अभिव्यञ्जना है। जिसकी ऐसी आस्था होती है, वह दूसरों का प्रेम ले सकता है और अपना प्रेम दूसरों को दे सकता है। प्रेम तभी टूटता है जब एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है।

### : १६ : गण में किसे रखा जाए ?

योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से योग्य होता है और अस्वस्थ व्यक्ति अयोग्य। बौद्धिक योग्यता किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोमल प्रकृति वाला व्यक्ति स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति वाला अयोग्य।

शारीरिक अशक्ति की स्थिति में दूसरों को कष्ट होता है पर सेवा का कष्ट शारीरिक है। वह बस्तुत: कष्ट नहीं, श्रम है।

१-छिखित १८५०

२-छिखित १८५०

३-लिस्तित १८४५

बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत लाभ होता है। वह न हो तो उतना लाभ नहीं होता, पर उससे किसीको क्लेश भी नहीं होता।

स्वभाव की चण्डता जो है वह दूसरों में क्लेश उत्पन्न करती है।

आचार्य भिक्षु ने शारीरिक अयोग्यता वाले व्यक्ति को गण में रखने योग्य बतलाया है। उन्होंने वेंसे व्यक्ति को गण में रखने के अयोग्य बतलाया है, जो अपने स्वभाव पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने लिखा है—

- (१) कोई साधु रुग्ण हो या बृढ़ा हो तब दूसरे साधु अग्छान भाव से वैयावृत्य—सेवा करें।
  - (२) उसे संलेखना—विशिष्ट तपस्या करने को न उकसार्ये।
- (३) वह विहार करना चाहे और उसकी आँखें दुर्बल हों तो दूसरा साधु उसे देख-देख चलाए।
  - (४) वह रुग्ण हो तो उसका बोभ दूसरे साधु छै।
  - (५) उसका मन चढ़ता रहे वैसा कार्य करें।
  - (६) उसमें साधुपन हो तो उसे 'छेह' न दें-छोड़ें नहीं।
- (७) वह अपनी स्वतन्त्र भावना से वैराग्य पूर्वक संलेखना करना चाहे तो उसे सहयोग दें, उसकी सेवा करें।
- ( ८ ) कदाचित् एक साधु उसकी सेवा करने में अपने को असमय मानें तो सभी साधु अनुक्रम से उमकी सेवा करें।
  - (६) कोई न करे तो उसे टोका जाए, और उससे कराई जाए।
- (१०) रुण साधु को सब साधु इकड़े होकर कहें, वह आहार दिया जाए।
- (११) किसी साधु का स्वभाव अयोग्य हो, जिसे कोई निभा न सके, जिसे कोई साथ न ले जाए, तब उसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। बड़े साधु जैसे चलाएँ वैसे चले। जो विनम्र व्यवहार में न लग सके तो वह तपस्या में लग जाए। इन दोनों में से कोई कार्य न करे तो उसके साथ फिर कौन क्लेश करता रहेगा ?
- (१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक दुःखदायी होता है। उसे गण में रखना अच्छा नहीं है।
  - (१३) जो मर्यादाओं को स्वीकार करें उसे गण में रखा जाए ।

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोभा बढ़ती है और साधना का पथ भी सरल बनता है। अयोग्य व्यक्ति में साधना का भाव नहीं होता,

१-स्टिखित १८४४

अपनी प्रकृति पर वह नियंत्रण करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता । उससे गण की अवहेलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता है। कुछ व्यक्ति निसर्ग से ही अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने अपने पर नियंत्रण न रखने के कारण अयोग्य बन बाते हैं। आचार्य भिक्षु ने उन कारणों का उछे ख किया है जिनसे अयोग्यता आती है और बढ़ती है। उनकी बाणी है—"शिष्यो! कपड़ों और सुन्व-सुविधा मिले, वैसे गोंबों की ममता कर बहुत जीव चिरत्र से भ्रष्ट हो जाते हैं।"

कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी साधु को गण से पृथक् करना पड़ता है और कुछ प्रसंगों में कुछ साधु स्वयं ही गण से पृथक हो जाते हैं।

अकल्पनीय कार्य करने वाले साधु को गण से पृथक् करने की विधि बहुत ही प्राचीन है । दीक्षित करने का अधिकार जैसे मूलतः आचार्य के हाथों में है, बैसे ही किसी को गण से पृथक करने का अधिकार भी आचार्य के हाथों में है। परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पडता तो साध उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता। गण से पृथक करने का अधिकार इससे अधिक न्यापक है। कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकृत् चले तो उसे गण से पृथक् करने का अधिकार सबको है। ऐसे भी प्रसङ्ग आए हैं कि गृहस्थों ने भी साधुओं को गण से पृथक कर दिया। परन्तु इस कार्य में विवेक की बहुत आवश्यकता है। अधिकार होने पर भी उपयोग वहीं करता है और करना चाहिए कि जो परिस्थित का सही-मही अंकन कर सके। कोई व्यक्ति जैन-मुनि बनता है वह बहुत बड़ी बात है। मुनि कुछेक वर्षों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि-धर्म का पालन करना होता है। यहस्थ जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं। उसके पास भावी जीवन की कोई निधि नहीं होती। वह निरालम्ब मार्ग में ही चलता है। बैसी स्थिति में पूर्ण चिन्तन किये बिना किसी को गण से पृथक कर देना न्याय नहीं होता। इसलिए सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार का उपयोग करने से पूर्व आचार्य की सहमित प्राप्त करना अपेक्षित सा लगता है। गण से स्वयं पृथक होने के भी अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का उल्लेख आचार्य भिक्ष ने किया है। जैसे-

- (१) कोई साधुपन का पालन न कर सके।
- (२) किसी भी साधु से स्वभाव न मिले।

१-छिखित १८३२

२-स्थानाङ्ग ३।१७३

- (३) क्रोधी या ढीठ जानकर कोई भी अपने पास न रखे।
- (४) विहार करने के लिए सुविधाजनक गाँव में न भेजा जाए।
- (५) कपड़ा मन चाहा न दिया जाए ।
- (६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु मुक्ते गण से पृथक करने वाले हैं—ऐसा मात्रम हो जाए।

ये, और ऐसे और भी अनेक कारण हैं, जिनसे प्रभावित होकर कोई साधु गण से पृथक हो जाता है ।

### ः १७ : पृथक् होते समय

साधु जीवन साधना का जीवन है। उसमें बल से कुछ भी नहीं होता। साधना दृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता से ही हो सकती है। आचार्य साधुओं पर अनुशासन करते हैं पर तभी, जबिक साधु ऐसा चाहें। मार्गदर्शन या शिक्षा प्रार्थी को दी जाती है। कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे कौन क्या मार्ग दिखाए और कौन क्या सीख दे १ शिष्य आचार्य के अनुशासन का प्रार्थी होता है। इसिलए आचार्य उसे अनुशासन देते हैं। जब वह प्रार्थी न रहे तब आचार्य भी अपना हाथ खींच लेते हैं। फिर वह स्वतन्त्र है, जहाँ चाहे वहाँ रहे और जो चाहे मो करे। गण से पृथक होने का यही अर्थ है।

आचार्य भिधु ने इसके लिए भी कुछ निर्देश दिये हैं। उनके अभिमत में गण से पृथक् होते समय और होने के पश्चात् भी कुछ शिष्टताओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने लिखा है—

- (१) किसी का मन गण से उचट जाए अथवा किसी से साधु-जीवन न निभे, उस समय वह गण से पृथक् हो तो किसी दूसरे साधु को साथ न ले जाए।
- (२) किसी को शिष्य बनाने के लिए गण से पृथक् हो तो शिष्य बना कर नया मार्ग या नया सम्प्रदाय न चलाए ।
- (३) गण से पृथक होने का मन हो जाने पर गृहस्थों के सामने दूसरे साधुओं की निन्दा न करे।
- (४) गण में रह कर ग्रन्थों की प्रतिलिपिया करे या कराए अथवा किसी के पास से ले, वे तब तक ही उसकी हैं जब तक गण में रहे। गण से पृथक होने के समय उन्हें साथ न ले जाए। क्यों कि वे सब गण के साधुओं की 'निशा' में हैं।
  - (५) कोई पुस्तक आदि ग्रहरथों से ले, उन्हें आचार्य की, गण की 'निश्रा'

१-छिखित १८५०

में ले, अपनी 'निश्रा' में न ले। अनजान में कोई ले भी ले तो वे पुस्तक-पन्ने आचार्य के हैं, गण के हैं, उन्हें गण से पृथक् होते समय साथ न ले जाए।

- (६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ ले, वे भी आचार्य व गण की 'निश्ना' में ले, आचार्य दे वह ले। गण से पृथक होते समय उसे साथ न ले जाए।
- (७) नया कपड़ा ले, वह भी आचार्य व गण की 'निश्रा' में ले। गण से पुश्वक होते समय उसे साथ न ले जाए ।
- (८) गण से पृथक् होने के पश्चात् गण के साधु-साध्वियों के अवगुण न बोले।
  - (E) शंका बढ़े, आस्था घटे वैसी बात न कहें।
- (१०) गण में से किसी साधु को फँटा कर साथ न ले जाए, वह आए तो भी न ले जाए<sup>२</sup>।
- (११) गण से पृथक कर देने पर या स्वयं हो जाने पर वहाँ न रहे, जहाँ इस गण के अनुसायी रहते हैं। चलते-चलते मार्ग में वह गाँव आ जाए तो एक रात से अधिक न रहे। कारण विशेष में रहे तो, 'विगय' न खाए।

कोई पूछे यह निषेध क्यों, तो उसका कारण आचार्य मिश्रु ने इन शब्दों में बताया है---

"राग-द्वेप और क्लेश बढ़ने तथा उपकार घटने की सम्भावना को ध्यान में रख कर ऐसा किया है।"

(१२) गण से पृथक् होते नमय एक पुराना 'चोलपट्टा', एक 'पछेवड़ी', चदर, मुखवस्त्रिका, पुराने कपड़े और पुराना रजोहरण—इनके सिवाय और कोई उपकरण या पुस्तक साथ में न ले जाए<sup>3</sup>।

इन निर्देशों में सामुदायिक जीवन प्रणाली की एक स्पष्ट रूपरेखा है। आचार्य भिक्षु ने जितना बल संविभाग पर दिया है उतना ही बल प्रत्येक धर्मी-पकरण के संघीयकरण पर दिया है। साधु किसी भी धर्मीपकरण पर ममत्त्व न रखे—यह आगमिक सिद्धान्त है। इसे उन्होंने व्यवस्था के द्वारा व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

### ः १८ : गुटबंदी

साधना और गुटबंदी का भला क्या मेल ? गुटबंदी वे करते हैं, जिन्हें अधिकार हथियाना हो। गुटबंदी वे करते हैं, जिन्हें सत्ता हथियानी हो।

१-छिखित १८५०

२-छिखित १८४४

३-लिखित १८५६

साधना धर्म है। जहाँ धर्म होता है वहाँ न अधिकार होता है और न सत्ता। फिर भी समुदाय आफिर समुदाय है। यह गुटबंदी की परिस्थिति है।

जिनके विचार और स्वार्थ एक रेखा पर पहुँचते हैं वे स्तेह-सूत्र में बँध जाते हैं और परमार्थ को कुछ विस्मृत सा कर देते हैं। साधु-संघ में गुटबंदी के कारण जो बनते हैं उनका उल्लेख आचार्य मिश्रु ने किया है—

''किसी साधु को विहार-क्षेत्र साधारण सा सोंपा गया अथवा कपड़ा साधारण दिया गया—इन कारणों तथा ऐसे ही दूसरे कारणों से कुपित होकर वे आचार्य की निन्दा करते हैं, अवगुण बोलते हैं, परस्पर मिल कर गुटबंदी करते हैं ।''

किन्तु "गण में रहते हुए भी दूसरे साधुओं के मन में भेद डाल कर जो गुटबंदी करते हैं, वे विश्वासघाती हैं। ऐसा करने वाले चिर-काल तक संसार में परिश्रमण करते हैं ।"

गुटबंदी राजनीति का चक्र है। इसमें फँसने वाला साधक अपनी साधना को जीर्ण-शीण कर देता है

अपमान उसीके लिए है, जिसके चित्त का विक्षेप होता है। जिसके चित्त का विक्षेप नहीं होता उसके लिए अपमान जैसी कोई वस्तु है ही नहीं—

> "अपमानादय स्तस्य, विश्वेपो यस्य चेतसः। नापमानादय स्तस्य, न क्षेपो यस्य चेतसः॥"

जिसने चित्त का विक्षेप नहीं छोड़ा वह कैसा है साधक और कैसी है उसकी साधना ?

मन मुराव का प्रमुख कारण है स्वार्थ की क्षति। जो स्वार्थ में लिप्त होता है, वह निलंप नहीं बन सकता। आचार्य के अनुग्रह का महत्त्व यही है कि उससे साध को साधना का सहयोग मिले। उसे भी वह किसी स्वार्थ की पूर्ति में लगाए तो वह अनुग्रह कोई विशेष मूल्य नहीं रखता। आचार्य का पर्याप्त अनुग्रह न हो, उससे खिन्न होकर गण में भेद डालने का यत्न करता है उसने साधना का मर्म नहीं समक्ता। गुटबंदी का अर्थ है—साधना को अपरिषक्वता। आचार्य मिझु ने गुटबन्दी को साधना के लिए सद्योधाती आतंक कहा है।

#### : १९ : क्या माना जाय ?

साधु-समुदाय के लिए कुल, गण और संघ ये तीन शब्द व्यवहृत होते हैं। कुल से गण और गण से संघ व्यापक है। एक आचार्य के शिष्य-समूह को

१-स्टिखित १८५०

२-लिखित १८४५

कुल, दो आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को गण और अनेक आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को संघ कहा जाता है।

तेरापंथ साधु-समूह के लिये प्रायः गण शब्द का प्रयोग होता है। कुछ लोग साथ में रहते हैं—हतने मात्र से उनका गण नहीं होता। गण तब होता है जब बे एक व्यवस्था-सूत्र में आबद्ध होकर रहें। गण का मूल आधार व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में जो रहे वह उस गण का सदस्य होता है और उस व्यवस्था से अलग होने पर वह उसका सदस्य नहीं होता। आचार्य मिक्षु ने कहा—''जो कोई साधु गण से अलग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, चार तीर्थ में उसकी गिनती न की जाए। उसे वन्दना करना जिनाज्ञा के प्रतिकृल है ।''

चारित्र को निमाने की अक्षमता, खभाव की अयोग्यता, मन-भेद और मत-भेद आदि-आदि गण से पृथक होने या करने के कारण हैं। जो मतमेद के कारण गण से अलग होते हैं, उनको लेकर यह तर्क आता है कि उन्हें साध क्यों न माना जाय ! एक व्यक्ति २० वर्ष तक गण में रहे तब तक व**ड** साधु और गण से अलग होते ही वह साधु नहीं - यह कैसे हो सकता है ! तर्क अकारण नहीं है। क्यों कि साधुक्त कोई लोह नहीं है, जो गण रूपी लोह चुम्बक से चिमटा रहे और उसे छोड़ बाहर न जा सके। वह मुक्त-हृदय की उन्मुक्त साधना है। किन्तु आचार्य मिक्षु ने जो कहा वह भी तो मुक्त नहीं है। आगम का प्रत्येक वचन अपेक्षा से युक्त होता है तब आचार्य भिक्ष का वचन अपेक्षा से मुक्त कैसे होगा ? गण से पृथक हुए साधु को साधु न माना जाए-यह यथार्थ दृष्टिकोण है। जो साधु पहले तेरापंथ गण का साधु था, बह गण से पृथक होने के पश्चात् उस गण का कैसे रह सकेगा? जो गण में हों, वे भी गण के साधु और जो गण से पृथक हो जायँ, वे भी गण के साधु माने जायँ तो फिर गण में रहने या उससे पृथक होने का अर्थ ही नया हो ? गण का साधु वही है जो गण की व्यवस्था का पालन करे। उसका पालन न करे, वह गण का साधू नहीं है। इसीलिये आचार्य भिक्ष ने लिखा है-''उसे चार तीर्थ में न गिना जाय।"

वह वास्तव में नया है ? इस चर्चा में हम नयों जाएँ ? दूसरे भी हजारों साधु हैं, वैसे ही वह है। गण की व्यवस्था में जिसे विश्वास है, वह उसे गण का साधुन माने, इस मर्यादा का आशय यही है।

१-छिखित १८३२

#### अध्याय ६ : संघ-व्यवस्था

: २० : दोष-परिमार्जन

जो चलता है वह स्वलित भी हो जाता है। स्वलित होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है—चलना। व्यवस्था इसलिए होती है कि व्यक्ति चले और स्वलित न हो। अकेला व्यक्ति चलता है या स्वलित होता है, उसका उत्तरदायी वह स्वयं होता है। समुदाय में कोई चलता है या स्वलित होता है, उसका उत्तरदायित्व समुदाय पर होता है। साधना के क्षेत्र में व्यक्ति समुदाय में रहते हुए भी अकेला होता है इसलिए उसका दायित्व भी स्वयं पर अधिक होता है किन्तु समुदाय में रहने वाला अकेला ही नहीं होता इसलिए उसका दायित्व समुदाय पर भी होता है। समुदाय में कोई दोष-सेवन करे, उसे कोई दूसरा देखे, उस समय देखने वाले का क्या कर्तव्य है, यह विमर्शनयाय विषय है।

एक बार भाई किशोरलाल घनस्यामदास मश्रूवाला से पूछा गया— ''गांघीजी की आपको सबसे बड़ी देन क्या है ?'' इसका जवाब भाई मश्रूवाला ने इस प्रकार दिया—

"गाधी जी हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के खिलाफ तुम्हारे मन में कोई बात उठी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर लेनी चाहिए। हम हिन्दुस्तानियों में यह हिम्मत कम है। यदि हमें किसी व्यक्ति पर सन्देह हुआ या उसके प्रति असन्तोष हुआ तो उसकी शिकायत या निन्दा हम दूसरों के सामने करते हैं, मगर खुद उसके सामने बात नहीं निकालते बल्कि उसे तो हम ऐसा भी दिखा देते हैं, मानों उसके खिलाफ हमारे दिल में कुछ है ही नहीं। अपने दिल को छिपा कर बोलने की आदत हमने बना ली है। हमारा ऐसा भी ख्याल है कि यह आदत सम्यता, तहजीव की निशानी है या विवेक है। लेकिन वस्तुतः यह विवेक नहीं, चिरत्र की कमजोरी है।"

इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं-

"गाधीजी की यह सलाह ईशु के एक उपदेश की याद दिलाती है। अपने एक उपदेश में ईशु ने अपने शिष्यों से कहा है 'तुम मन्दिर में पूजा करने जाओ और पूजा करते करते तुम्हें याद आए कि तुम्हारे मन में किसी भाई के प्रति बुराई आई है तो अपनी पूजा अधूरी छोड़ कर पहले उमके पास जाओ, खुलासा करो और बाद में आकर अपनी पूजा पूरी करो।' पूज्य बापू की इस सलाह पर चलने का मैंने प्रयत्न किया है। परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। बात करने के समय अपने जोश को रोक कर शान्त वाणी

से बोलने का आत्म-संयम यदि मुक्तमें हो तो परिणाम और भी अच्छे आ सकते हैं। आत्म-संयम की कभी जोश पर काचू पाने में अइचन पैदा करती है। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय में आशंका उठी हो उसके साथ सीधी और साफ बात कर लेने से और उसके लिये अपने मन में सच्ची भावना प्रकट कर लेने से—यदि उस क्षण उसे बुरा लगे तो भी गलत फहमी, दम्भ और चुगल-खोरी फैलने नहीं पाती। 'क' की बात 'क' को ही कह देने से उसे दूसरों के सामने कहते फिरने की वृत्ति कमजोर हो जाती है।"

भाई मश्र्वाला ने उपरोक्त उद्गारों में महात्माजी के जिस जीवन सूत्र की चर्चा की है वह बहुत ही बहुमूल्य है।

आचार्य भिक्षु ने साधुओं और श्रावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्दा और विषमवाद को मिटाने के लिए उन्होंने लिखा था—''कोई व्यक्ति किसी साधु-साध्वी में दोष देखें, तो तत्काल उसीको कह दे अथवा गुरु को कह दे पर दूसरों को न कहें ।"

दो दृष्टिकोण होते हैं—एक सुधारने का और दूसरा अपमानित करने का। जिसने दोव किया हो उसे, या गुरु को कहा जाए—यह सुधारने का दृष्टिकोण है। उन्हें न कह कर और-और लोगों को वहा जाए—यह किसी को अपमानित करने का दृष्टिकोण है। दूसरों को अपमानित कर स्वयं आगे आने की जो भावना है वह दोष्पूर्ण पद्धित है। इससे एक-दूसरे को दोषी टहरा कर गिराने की परिपाटी हो जातो है। जिस संस्था या समाज के सदस्यों में एक-दूसरे को ओछा दिखाने की भावना या प्रवृति नहीं होती, केवल एक-दूसरे को छुद्ध रखने के लिए ही दोपो को उसके दोप को ओर ध्यान दिलाने की कर्तव्य-भावना होती हैं, उस संस्था या समाज के चरित्र, प्रेम और संगटन दृद्धतम होते हैं।

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी उपेक्षा करना भी पाप है। सत्पुरूप का कर्तन्य यह है कि वह कारी सन्देह-भावना से किसी को दोषों न टहराए। दोष देखे तो उसे, या गुरू को जताए, और कहीं उसका प्रचार न करे।

इस विषय में दो महत्त्वपूर्ण बार्ते ये हैं—(१) दोष देखे तो तस्काल कह दे। बस्काल का अर्थ उसी समय नहीं है, किन्तु लम्बे समय तक दोष को छिपाये न रखे। (२) दोषों को इकडा न करे।

१-क्रिंखित १८५०

आचार्य भिक्षु ने कहा है—"बहुत दिनों के बाद कोई किसी में दोष बताए तो प्रायश्चित का भागी वही है, जो दोष बताता है। जिसने दोष किया हो, उसे याद हो तो, उसे प्रायश्चित करना ही चाहिए"।"

बहुत दिनों के बाद जो दोष बताए उसकी बात कैसे मानी जाए ? उसकी बात में सच्चाई हो तो ज्ञानी जाने, परन्तु व्यवहार में उसका विश्वास नहीं होता? !

जो दोशों को इकद्वा करता है, वह अन्यायवादी है । जब आपस में प्रेम होता है तब तो उसके दोशों को छिपाता है और प्रेम टूटने पर दोशों की गद्धरी को खोल फेंकता है, उस व्यक्ति का विश्वास कैसे हो १ वह विपरीत बुद्धि है ।

दोष बताने वाला ही दोषी नहीं है, उसे सुनने वाला भी दोषी है। सुनने वालों का कर्तव्य क्या होना चाहिए ? इसे भी आचार्य भिक्षु ने स्पष्ट किया है—"कोई गृहस्य साधु-साध्वयां के स्वभाव या दोष के सम्बन्ध में कुछ बताए तो श्रोता उसे यह कहे कि मुम्ते क्यों कहते हो, या तो उसीकों कहो या गुरु को कहो, जिलसे प्रायादिचत देकर उसे गुद्ध करें। गुरु को नहीं कहोगे तो तुम भी दोष के भागी हो, तुम में भी वक्रता है। मुक्तें कहने का अर्थ क्या होगा ? यह कह कर उस कमले से अलग हो जाएँ, उस पंचायत में न फँसे । दोष के प्रकरण को लेकर आचार्य भिक्षु ने एक पूरा 'लिखित' लिखा। उसका साराश इस प्रकार है—

- (१) माधु परस्पर साथ में रहे उस स्थिति में किसी से कोई दीप हुआ हो नो उसे अवसर देख कर शीध ही जता दे, पर दोषों का संग्रह न करे।
  - (२) जिसने दोष किया हो वह प्रायश्चित करे तो भी गुरु को जता दे।

२-क-साध्वाचार हाल १५ गा० ७:

घणा दिनांरा दोष बतावे, ते तो मानवा में किम आबे। साच भूठ तो केवली जाणे, छद्मस्त प्रतीत न आणे॥ ख-लिखित १८५०

४-साध्वाचार ढा० १५ गा० ६:

हेत मांहे तो दोषण ढांके, हेन टूटां कहतो नहीं सांके। तिणरी किम आवे परतीत, डणनें जाण छेणो विपरीत॥ ४-छिखित १८५०

१-लिखित १८५०

३-लिखित १८५०

- (३) वह प्रायश्चित न करे तो दोष को पन्ने में लिख उससे स्वीकृत करा, उसे सींप दे और कह दे कि इसका प्रायश्चित कर लेना। इसका प्रायश्चित न आए तो भी गुढ़ को कह देना। इसे टालना मत। जो तुमने नहीं कहा तो मुक्ते कहना होगा। मैं दोषों को दबा कर नहीं रखूँगा। जिस दोष के बारे में मुक्ते सन्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा में कहूँगा और जिसे निःसन्देह जानता हूँ उसे असंदिग्ध रूप से कहूँगा। अब भी तुम सँभल कर चलो।
  - (४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने गृहस्थ को जताए ।
- (५) शेष-काल हो तो गृहस्थ को न कहे। जहाँ आचार्य हो वहाँ आजाए।
  - (६) गुरु के समीप आकर अहंगा खड़ा न करे।
- (७) गुरु किसे सचा ठहराए और किसे झूटा ठहराए ? लक्षणों से किसी को सचा जाने और किसी को झूटा, परन्तु निश्चय कैसे हो सकता है ? आलाचना किये बिना वे प्रायश्चित कैसे दें ? उन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख कर न्याय तो करना ही है।
- (८) किन्तु दोष बताने वाला सावधान रहे। वह दोषों का संग्रह न करे। जो बहुत दोषों को एकत्रित कर आएगा वह झूडा प्रमाणित होगा। वास्तव में क्या है वह तो सर्वज्ञ जाने पर व्यवहार में दोषी वह है, जो दोषों का संग्रह करता है?

जिस के बारे में मन शंकाओं से भरा हो उससे सीधा सम्पर्क स्थापित कर ले—यह मन का समाधान पाने की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त ये सूत्र भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं—

- (१) किसी में कोई दोष देखों तो उसे एकान्त में जताओं।
- (२) गुरु या मुखिया को भी जतादो ।
- (३) उसे शुद्ध करने की दृष्टि से जताओ, द्वेषवश दोष मत बताओ।
- (४) अवसर देख कर तस्काल जताओ।
- (५) बहुत दिनों के बाद दोष मत बताओ।
- (६) दोघों को इकड़ा करके मत रखो।
- (७) दोषों को छिपाओ मत।
- (८) दोषों का प्रचार मत करो।
- (६) दोष बताने में हिचक मत करो।

१-लिखित १८४१

अहिंसक की अभय-वृत्ति पर विश्वास करते हुए आचार्य भिक्षु ने लिखा है—"गुक, शिष्य अथवा गुक-भाई—किसी में भी दोष देखे तो उसे जता दे। किसी से भी संकोच न करे। दोष की शुद्धि का प्रयक्त करे। जो शिष्य गुक् का दोष छिपाता है, गुक् के सम्मुख कहने में संकोच करता है, वह बहुत ही भ्रम में है, वह घर छोड़ कर खोटी हुआ है?।"

#### : २१ : विहार

तेरापंथ आचार्य केन्द्रित गण है। इसके सदस्यों में एक आचार्य होते हैं और रोष सब शिष्य। आचार्य संयम से अनुशासित होते हैं और शिष्य-बर्ग संयम और आचार्य के अनुशासन से अनुशासित होता है। अनुशासन की पृष्ठभूमि में सत्ता का बल नहीं है, किन्तु प्रेम और वात्सल्य है। शिष्यों का विनय और आचार्य का वात्सस्य-दोनों मिलकर अनुशासन को संचालित करते हैं। कुछ आधुनिक सुधारक हमारी प्रणाली को सामन्तशाही प्रणाली कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इसमें उनका दोष भी नहीं है। अद्धा का स्पर्श भी जो न कर सके उनके लिये सब जगह सामन्तशाही है। तर्क सदा संग्रह की परिक्रमा करता है। श्रद्धा में समर्पण होता है। श्रद्धालु के लिये श्रद्धा सुधा होती है और श्रद्धेय के लिये विष । श्रद्धेय वही होता है जो उस विप को पचा सके। श्रद्धाल श्रद्धा करना जानता है पर वह कैसे टिके, यह नहीं जानता। यह श्रद्धेय को जानना होता है कि वह कैसे टिके? यह अद्धा का ही चमत्कार है कि आचार्य आदेश देते जाते हैं और साधु-साध्वियाँ खड़े होकर उसे स्वीकार करते जाते हैं। माघ शुक्ला सप्तमी का दिन, जो मयदा महोत्सव का दिन है, बड़ा कुत्हल का दिन होता है। उस दिन साध-साध्वियों के भाग्य का निर्णय होता है। किस साधु-साध्वी को आगामी वर्ष कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ चतुर्मास बिनाना है, यह प्रश्न तब तक उसके लिये भी प्रश्न होता है, जब तक आचार्य उसके विहार क्षेत्र की घोषणा नहीं करते हैं। तब दर्शक आनन्द-विमोर हो जाते हैं, जब आचार्य साध्-साध्वियों को विहार का आदेश देते हैं और वे सम्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं।

आचार्य भिक्षु ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे गाँव खाली हैं और बड़े-बड़े गाँव साधुओं से भरे हैं। साधुओं की दृष्टि उपकार से हटकर सुविधा पर टिक रही हैं। उन्होंने व्यवस्था की—''सब साधु-साध्वियाँ विहार, शेष-काल

१-साध्वाचार ढाल १४ गा० ३: गुरु चेला ने गुरु भाई मांई, दोष देखे तो देणो बताई। त्यांसूं पिण करणो नहीं टालो, तिणरो काढणो तुरत निकालो॥

या चतुर्मांस भारमलजी (वर्तमान आचार्य) की आज्ञा से करे, आज्ञा के बिना कहीं न रहें १ ।"

उन्होंने बताया— "मुख—मुविधा वाले विहार-क्षेत्रों की ममता कर बहुत जीव चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं ।" इसलिए "सरस आहार मिले वहाँ भी आज्ञा के बिना न रहे ।" कुछ साधु क्या करते हैं— "रूखे क्षेत्र में उपकार होता है तो भी वहाँ नहीं रहते । अच्छे क्षेत्र में उपकार नहीं होता है तो भी पड़े रहते हैं । ऐसा नहीं करना है । चतुर्मास अवसर हो तो किया जाय, पर शेप-काल में तो रहना ही चाहिए । किसी के खान-पान सम्बन्धी लोलुपता की शंका पड़े, तो उसे बड़े कहे वैसा करना चाहिए । दो साधु विहार करें, बड़े-बड़े सुख-सुविधाकारी क्षेत्रों में लोलुपतावश घूमते रहें, आचार्य जहाँ रखे, वहाँ न रहें— इस प्रकार करना अनुचित है । जहाँ बहुत साथ रहें बहाँ दु:ल माने और दो में सुख माने— लोलुपतावश यह नहीं करना चाहिए ।"

ग्राम और नगर की जो समस्या आज है उसका अंकन वे तभी कर चुके थे। गाँवों की अपेक्षा शहरों में आकर्षण-शक्ति अधिक होती है। पदार्थों की साज-सजा जितनी शहरों में होती है उतनी गाँवों में नहीं होती। धार्मिक उपकार जितना गाँवों में होता है उतना शहरों में नहीं होता। महात्मा गाधी ने भी गाँवों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की थी। राजनीतिक संस्थाएँ भी बार-बार ग्राम-सम्पर्क के लिए पद-यात्रा की व्यवस्था किया करती हैं।

आचार्य भिक्षु का ग्राम-विहार का सूत्र हमारे आचार्यों ने क्रियान्वित किया है। साधु-साध्वयों को विहार-क्षेत्र का जो पत्र सौंपा जाता है, उसमें चतुर्मास के लिए एक क्षेत्र निश्चित होता है और उसमें उसके आमपास के गाँवों के नाम भी लिखे होते हैं। उस क्षेत्र में चातुर्मास करने वाला साधु उसके समी-पवर्ती गाँवों में जाता है, रहता है और कहाँ कितनी रात रहा, उसकी तालिका आचार्य से मिलने पर उन्हें निवेदित करता है। आचार्य मिश्च ने गाँवों में विहार करने की ओर गण का ध्यान खींचकर साधु-संघ पर बहुत उपकार किया है।

विहार के सम्बन्ध में उन्होंने दूसरी बात यह कही-"आचार्य की आज्ञा

१-लिखित १८५६

२-लिखित १८४६

३-लिखित १८५०

४-छिखित १८५०

या विशेष स्थिति के बिना साधु-साध्वियौँ एक क्षेत्र में विहार न करें ।'' जिस गाँव में पहले साध्वियां हों वहाँ साधु न जाएँ और जहाँ साधु हों वहाँ साध्वियौँ न जाएँ। पहले पता न हो और वहाँ चले जाएँ तो एक रात से अधिक न रहें। कारणवश रहना पड़े तो भिक्षा के घरों को बाँट लें ।''

इस व्यवस्था के अनुसार जहाँ आचार्य हो अथवा उनकी आज्ञा हो, वहाँ एक गाँव में साधु-साध्वियाँ दोनों रहते हैं। उसके सिवाय एक गाँव में नहीं रहते।

आचार्य मिक्षु ने गण की व्यवस्था में भगवान् महावीर के आठ सूत्रों को कियान्वित किया। भगवान् ने कहा था—इन आठ स्थानों में भली भौति सावधान रही, प्रयत्न करो, प्रमाद मत करो। वे ये हैं—

- (१) अश्रुत धर्मों को सुनने के लिए प्रयत्नशील रही।
- (२) श्रृत धर्मी का ग्रहण व निश्चय करने के लिए प्रयत्नशील रही।
- (३) संयम के द्वारा पाप-कर्म न करने के लिए प्रयत्नशील रही।
- (४) तपस्या के द्वारा पुराने पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नज्ञील रहो।
- (५) अनाश्रित शिष्य-वर्ग को आश्रय देने वे लिए प्रयत्नशील रही।
- (६) नव-दीक्षित साधु को आचार-गोचर सीखाने के लिए प्रयत्नशील रहो।
- (७) ग्लान की अग्लान भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्नशील रही।
- (८) साधर्मिकों में कोई कलह उत्पन्न होने पर आहार और शिष्य-कुल के प्रलोभन से दूर, पक्षपात से दूर, तटस्थ रह कर चिन्तन के लिए कि मेरे साधार्मिक कलह-मुक्त कैसे हों ! प्रयत्नशील रहो, उस कलह को उपशान्त करने के लिए प्रयत्नशील रहो ।

२-छिखित १८५०,१८५२

#### अध्याय ७

# अनुभूतियों के महान् स्रोत

आचार्य मिश्च चिन्तन के सतत् प्रवहमान स्रोत थे। उनसे अनेक धाराएँ प्रस्कृटित हुई हैं। हम किसी एक धारा को पकड़ कर उसके स्रोत को सीमित नहीं बना सकते। उनके एक में सब और सब में एक है। अनुभूति की धारा में से सब धाराएँ निकली हैं और सब धाराओं में अनुभूति का उत्कर्ष है। उनकी अनुभूति में शाश्वत सत्यों और युग के भूत, भावी और वर्तमान के तस्यों का प्रतिविम्ब है।

### : १ : कथनी और, करनी और

कथनी और करनी का भेद जो होता है, यह नई समस्या नहीं है। वह मानव-स्वभाव की दुर्बलता है, जो सदा से चली आ रही है। इस प्रुव-सत्य को आचार्यवर ने इन शब्दों में गाया है:

जो स्वयं आचरण नहीं करते अज्ञानी बने हुए चिल्लपों मारते हैं बे गुरुओं के समूह में गधे की भाति भोंकते हैं।

#### : २ : भेख का भुलावा

जीवन के बनने बिगड़ने में तीन वर्गों का प्रमुख हाथ होता है—माता-पिता, मित्र और गुरु। इनमें सर्वोपिर प्रभावशाली व्यक्ति गुरु होते हैं। गुरु कलाचार्य को भी कहा जाता है और धर्माचार्य को भी। गुरु का भावात्मक अर्थ है शिक्षा का स्रोत। वह पवित्र होता है, व्यक्ति को पावन प्रेरणाए मिलती हैं, वह अपवित्र होता है, व्यक्ति को अपवित्र प्रेरणाएँ मिलती हैं। बो धर्म-गुरु का मेष पहने हुए होता है और कर्तव्य में कुगुरु होता है उनके सम्पर्क-जनित परिमाणों को इन शब्दों में गूँथा है—

कुएँ पर जाजिम विछी है

चारों कोनों पर भार रखा हुआ है
कोई भुळावे में आ, उस पर बैठ जाए उसकी क्या गित होती है !
वह कुएँ में इब जाता है
कुगुद कुएँ के समान हैं
जाजिम के समान उसका बेघ है
बो बेघ के भुळाबे में आ जाता है
वह उसकी कुशिक्षाओं में डूब जाता है
कुगुद भइम्ँ जे के समान है
उसकी मान्यता भाइ के समान है
अज्ञानी जीव घास-फूस के समान है
कुगुद उन्हें मिथ्या-विश्वासों की भाइ में भोंकते हैं ।

### : ३ : बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए

जन-साधारण में बहुमत का अनुकरण करने की परम्परा रही है। मत्य के अन्बेषकों ने इस पर सदा प्रहार किया है। "मैं तो सबके साथ होर्ऊगा"— अगवान् महावीर ने कहा—यह बाल-चिन्तन है । महात्मा गान्धी ने कहा—बहुमत नास्तिकता है। आचार्य भिक्षु की उक्ति है—

बहुमत के भरोसे कोई न रहे निर्णय करो, परखो लोक भाषा में भी कहा जाता है घी खाओ, घृत-पात्र नहीं योड़ी या अधिक संख्या में नहीं

१-साध्वाचार ढाल १० गा० ६--८:

जाजम विछाइ कूवा उपरें, चिहूँ कांनी रे मेल्यों उपर भार।
भोढा वेंसं तिण उपरें, ते डूब मरें रे तिण कूवा मक्तार॥
तिम कुगुर छें कूवा सारिपा, जाजम सम रे कनें साधरो भेष।
त्यांनें गुरु लेखव बंदणा करें, ते डूबें रे मुरख अन्ध अदेख रे॥
कुगुरु भडमूँजा सारिषा, त्यांरी सरधा हो खोटी भाड़ समांण।
भारी करमां जीव चिणा सारिषा,त्यांने कोखेहो खोटी सरधा में आंण॥
२-उत्तराध्ययन ४।७

आत्म-कल्याण साधना में है समाधान उन्हें मिलता है जिनके हृदय में पवित्र श्रद्धा होती है?।

### : ४ : अनुशासन और संयमी

तामिल कि मुन्सरे मरुदनाट ने कहा है—''यदि किसी मनुष्य के पास अपार धन सम्पत्ति हो, पर उसमें सचा संयम न हो ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना बन्दर के हाथ में मशाल देने के बराबर हैं?। मशाल, न बुक्ते और न दूसरों को जलाये—यह तभी हो सकता है जब वह योग्य व्यक्ति के हाथ में हो। संयमहीन भी और साधु भी, ये दोनों विरोधी दिशाएं हैं—

अंकुश के बिना जैसे हाथी चलता है लगाम के बिना जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही संयम के बिना कुगुरु चलता है वह केवल कहने के लिए साधु है<sup>3</sup>।

## ः ५ : श्रद्धा दुर्लभ है।

भगवान् महावीर ने कहा—श्रद्धा दुल्म है। स्वामीजी ने इसे अपने दृदय की अनुभूति के रंग में रंग कर एक नया सीन्दर्य प्रदान किया है— यह जीव अनन्त जीवों को सिद्धान्त पढ़ा चुका है अनन्त जीवों से सिद्धान्त पढ़ चुका है

१-थोहरा घणां रो कारण को नहीं रे

सुध सरधा थी पांमे सदा समाध रे
धणां रे भरोसे कोइ रहिज्यो मती रे
सुध सारधा ने चलगत मीठी जोय रे
लोक भाषा में पिण इण विध कहे रे
घी खाघो पिण कुलडो न गयो कोय रे
र-तामिल साहित्य और संस्कृति पृ०८६
३-साध्वाचार चौपई ढा०१ गा०३४:
विन अंकुस जिम हाथी चाले, घोड़ो विगर लगाम जी।
एहवी चाल कुगुरु री जाणो, कहिवा ने साधु नाम जी।।

यह जीव सब जीवों का गुरु बन चुका है
यह जीव सब जीवों का शिष्य बन चुका है
पर सम्यक्-श्रद्धा के बिना भ्रान्ति नहीं मिटी
बीज के बिना हल चलता है
पर खेत खाली रह जाता है
वैसे ही शून्य-चित्त से पढ़ने वाला परमार्थ को नहीं पाता को परमार्थ को नहीं पाता वह प्रतिबिध्व को पकड़ बैट

जो परमार्थ को नहीं पाता वह प्रतिविम्य को पकड़ बैठ जाता है। उसे मूल नहीं मिलता।

लाखों कुँड जल से भरे हैं
उनमें चन्द्रमा का प्रतिविम्ब है
मूर्व सोचता है चन्द्रमा को पकड़ लूं
परन्तु चन्द्रमा आकाश में रहता है
प्रतिविम्ब को चन्द्रमा मानता है
वह बुद्धि से विकल है।
वैसे ही बाह्याचार को जो मूल मानता है
वह अशान-तिमिर में डूबा हुआ है?।

१-केइ भणे भणावे करना नांमता रे
विले परसंस्या मान वढ़ाई हेत रे
सूने चित परमारथ पायो नहीं रे
ड्यूं बीज विण खाळी रह गयो खेत रे
-कूँडा भरीया जल सुं लाखां गमे रे
सगले छे चम्द्रमा नों प्रतिबंब रे
मूरख जाणे गिरलेऊँ चन्द्रमा रे
ते तो आकासे अंतरलब रे
प्रतिबंब ने जो कोई मांने चन्द्रमा रे
ते तो कहीजे विकल समांन रे
ड्यो गुण विण सरधे साधु भेष ने रे
ते हतां मिथ्याती पूर अग्यान रे

## : ६ : जैन-धर्म की वर्तमान दशा का चित्र

जैनधर्म की वर्तमान अवस्था का उन्होंने सजीव चित्रण किया है-भगवान महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया है निन-धर्म आज भी अस्तित्व में है पर जगन के चमत्कार जैसा बैसे जगन का प्रकाश क्षण में होता है क्षण में मिट जाता है साधुओं की पूजा अल्प होती है असाध् पूजे जा रहे हैं यह सूर्य कभी उग रहा है कभी अस्त हो रहा है मेख-धारी बढ रहे हैं ने परस्पर कलइ करते हैं उन्हें कोई उपदेश दे तो ने कोध कर लड़ने को प्रस्तृत हो जाते हैं बे शिष्य-शिष्याओं के लालची हैं सम्प्रदाय चलाने के अर्थी बुद्धि-विकल व्यक्तियों को मंड इकड़ा करते हैं गृहस्थों के पास से रुपये दिलाते हैं शिष्यों को खरीदने के लिए वे पुज्य की पदवी को हैंगे शासन के नायक बन बैटेंगे पर आचार में होंगे शिथिल बे नहीं करेंगे आत्म-साधन का कार्य गुणों के बिना आचार्य नाम घराएँ गे उनका परिवार पेट्र होगा वे इन्द्रियों का पोषण करने में रत रहेंगे सरस आहार के लिए भटकते रहेंगे?

<sup>्-</sup>साध्वाचार चौपई ढाल ३ गा० ६—१४ : जद पिण पाखंडी था अति घणा रे, तो हिवडां पिण पावंडी नो जोर रे।

#### अध्याय ७: अनुभूतियों के महान् स्रोत

नेराग्य घटा है, मेख बढ़ा है हाथी का भार गर्घों पर लदा हुआ है गर्घे थक गए, बोक्स नीचे डाल दिया

वीर जिनंद मुगत गयां पछेरे, भरत में हुओ अंधारों घोर रे॥ तिण में धर्म रहसी जिनराज रो रे, थोडो सो अग्यानों चमत्कार रे। मबको परे नें बले मिट जांवसी रे, पिण निरन्तर नहीं इकबीस हजार रे ॥ अल्प पूजा होसी सुध साध री रे, आगुंच वीर गया छे भाष रे। असाधु रो पूजा महिमा अति घणी रे, ठाणाअंग महिं तिणरी साख रे॥ उमे उमे ने बले उमियो रे. तो आधमियाँ विन किम उगाय रे। इण न्याय भवियण नहिं धर्म सासतो रे, हुयहुय भल्पट नें बुक्त जाय रे।। छिंगरा छिंगरी बधसी अति घणा रे, करसी मांहों मांहि भगडा राड रे। जे कोई काढे तिण में खंचणी रे, क्रोध कर छडेवा ने छे तयार जी॥ चेळा चेळी करण रा लोभीया रं, एकंत मत बांधण सं काम रे। विकला नें मृंड मृंड भेला करे रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड दाम रे॥ नाम धरावसी रे, पुजरी पदवी में छां सासण नायक सांम रे। पिण आचारे ढीला सुध नहिं पालसी रे, नहिं कोई आतम साधन काम रे॥ आचार्य नाम धरासी गुण विना रे पेट भरा ज्यांरो परवार रे।

इस काल में ऐसे मेखधारी हैं। उनका भगवान प्रहावीर के प्रति आत्म-निवेदन भी बड़ा मार्मिक है-भगवन् ! आज यहां कोई सर्वज्ञ नहीं है और श्रतकेवली भी, विच्छिन्न हो चुके आज कुबुद्धि कदाग्रहियों ने जैन-धर्म को बाँट दिया है छोड़ चुके हैं जैन-धर्म को राजा, महाराजा सब प्रभो ! जैन-धर्म आज विपदा में है केवल ज्ञान-शून्य भेख बढ रहा है इन नामधारी साधुओं ने पेट पूर्ति के लिये दूसरे दर्शनों की शरण ले ली है इन्हें कैसे फिर मार्ग पर लाया जाए इनकी विचार धारा का कोई सिर-पेर नहीं है इन्हें न्याय की बात कहने पर ये कलह करने को तैयार हो जाते हैं प्रभो ! तमने कहा है सम्यगदर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। मक्ति के मार्ग यही है मैं इनके सिवाय किसी को

लपटी तो हूसी इंद्री पोषवा रे,

कपट कर ल्यासी सरस आहार रे॥

तकसी तो देखी आरा टामला रे,

रिंगसी ए जाणी जीमणवार रे।

पात जीमें जिहां जासी पाधरा रे,

आग्या लोपे हूसी बेकार रे॥

१-साष्ट्राचार चौपई ढाल ई गा० २८:
बैराग घट्ट्यों नें भेष विधयो, हाथ्यां रो भार गधां लिद्यो।

यक गया बोज दियो रालो, एहवा भेष धारी पांचमें कालो॥

मुक्ति-मार्ग नहीं मानता
मैं अरिहंत को देव
और मानता हूँ गुरु निर्धन्य को ही
धम वही है सत्य सनातन
जो कि अहिंसा कहा गया है
शेष सब मेरे लिए भ्रम-जाल है
मैं प्रभो ! तुम्हारा शरणार्थी हूँ
मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आज्ञा को
तुम्ही हो आधार मेरे तो
तुम्हारी आज्ञा में मुक्ते परम आनन्द मिलता है

: ७ : आकाश कैसे संघे ?

वे पवित्रता के अनन्य भक्त थे। उनका अभिमत था कि सब पवित्र हों। जहाँ मुिलया अपवित्र हो जाता है वहाँ बड़ी किठनाई होती है— आकाश फट जाये। उसे कीन साधे? गुरु सहित गण विगड़ जाए। उस संघ के छेदों को कीन रोके?

: ८ : क्रोध का आवेग

कोध के आवेश से परिपूर्ण मनोदशा में एक विचित्र प्रकार की उछल-कूद होती है। उसका वर्णन इन शब्दों में है— कोध कर बे छड़ने लग जाने हैं

इस प्रकार उछलते हैं जैसे भाड़ में से चने उछलते होंं

१-वीर सुणो मोरी वीनती की ढाल :

२-साध्वाचार चौपई ढाल ६ दृहा ४:

आभे फाटे थीगरी, कुण छे देवणहार । ह्यूँ गुरु सहित गण विगडियो, त्यारे चहुं दिस परिया बघार ॥ 3-साध्वाचार चौपई ढाळ २१ गा० ३० :

जो वरतां री चरचा करें त्यां आगें, तो क्रोध करे छडवा छागें। जांणे भाड मा सूं चिणां उद्घछीया, कर्म जोगे गुर माठा मिलीया॥

#### : ९ : विनीत-अविनीत

विनीत और अविनीत की अनेक परिभाषाएँ हैं। आचार्य भिक्षु ने परिभाषाओं के अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया है। उसके कुळेक तथ्य ये हैं—

"एक साधु विनीत है और दूसरा अविनीत। विनीत अच्छा गाता है और जो अविनीत है वह गाना नहीं जानता। गाने वाले की लोग सराहना करते हैं तब वह मन मे जलता है और लोगों को कहता है—

यह गा-गा कर जनता को प्रसन्न करता है और मैं तत्त्व सिखाता हूँ । वह गुरु का गुणानुवाद सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। गुरु का अवगुण सुनता है तो वह खिल उठता है ।

वह गुरु की बराबरी करता है। सड़ा हुआ पान जैसे दूसरे पानों को बिगाइ देता है वेसे ही अविनीत व्यक्ति दूमरों में सड़ान पैदा कर देता है ।

१-विनीत अविनीत ढाल १ गा० २२, २३:

कोई उपगारी कठ कलाधर साधरो रे,

प्रशंसा जश कीरति बोले लोग रे।
अविनीत अभिमानी सुण सुण परजले,

उणरे हरस्र घटे ने बघे शोग रे॥
जो कंठ कला न हुवे अविनीत री रे,

तो लोकां आगे बोलें विपरीत रे।
यां गाय २ रीकाया लोक ने रे,

कहे हूं तस्व ओलखाऊं रूढी रीत रे॥

कह हू तस्य आख्याक रूडा रात र र-विनीत अविनीत ढाळ १ गा० २५ :

को गुरुरा पिण गुण सुणनं विलखो हुवे रे,

ओगुण सुणे तो हरषत थाय रे। एहवा अभिमानी अविनीत तेहनें रे,

ओछखाउँ भवजीवां नें इण न्याय रे॥

३-विनीत अविनीत ढाळ १ गाव २८:

बले करे अभिमानी गुरु सूँ बरोबरी रे,

तिण रे प्रबल अविनों ने अभिमान रे।

अो जद तद टोलामें आछो नहीं रे, ज्युं बिगड्यो बिगाडे सडीयो पान रे॥ अविनीत को जब गण में रहने की आशा नहीं होती तब वह डकौत की भाँति बोलता है। डकौत जैसे गर्भवती स्त्री को कहता है—तुम्हारे सुन्दर बेटा होगा और पड़ोसिन को कह जाता है—इसके बेटी होगी और वह भी अत्यन्त कुरूप। इसी प्रकार गुरु के भक्त-शिष्यों के सामने वह गुरु की प्रशंसा करता है और जिसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुरु की निन्दा करता है।

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता की ओट में छिपाने का प्रयत्न करता है और जो गुण सुनकर अप्रसन्न और निन्दा सुनकर प्रसन्न होता है वह व्यक्ति-विशेष को महत्त्व देता है, गुण को नहीं। जो गुण की पूजा करना नहीं जानता, वह बहुत पढ़कर भी शायद कुछ भी नहीं जानता। इसिछिए उसे अविनीत ही नहीं, अज्ञानी भी कहा जा सकता है। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता और दूमरों को उमाइ कर विद्रोह पूण भावना फैलाने में ही रस लेता है उसे क्या पता कि साधना में क्या रस होता है ? वह अविनीत ही नहीं है, नीरस भी है। उसने साधना का स्वाद चला ही नहीं।

जो मुख के सामने कुछ और कहता है
तथा पीठ पीछे कुछ और
वह विप का घड़ा है, टक्कन अमृत का लगा हुआ है
वह अविनीत ही क्या है, जीता-जागता विश्वासघात है
अविनीत को अविनीत का संयोग मिलता है
तब वह वैसे ही प्रसन्न होता है।
जैसे डायन जरख को पाकर प्रसन्न होती है<sup>2</sup>।

१-विनीत अविनीत ढाल २ दूहा ३ : गुरू भगता श्रावक श्राविका कर्ने, गुरू रा गुण बोले ताम । आपरे वश हुओ जाणे तिण कर्ने, ओगुण बोले तिण ठाम ।।

२-विनीत अविनीत ढाल ६ गा० २८ : अविनीत नें अविनीत श्रावक मिले ए, ते पामें घणो मन हरस । ज्यूं ढाकण राजी हुवे ए, चढवानें मिलियां जरस्र ॥ अविनीत अपने सम्पर्क से विनीत को भी अविनीत बना देता है। जैसे—
एक व्यक्ति ने अपने बेटे का विवाह किया। दहेज में समुराल वालों ने
कई गधे दिये। उनमें एक गधा अविनीत था। वह जल-पात्र को गिरा
फोड़ देता। उससे हैरान होकर उसे छोड़ दिया। वह जंगल में स्वतंत्र
रहने लगा। एक दिन वहाँ एक गाड़ीवान आया। वृक्ष की छाँह में
विश्राम के लिए उतरा। बैलों को एक पेड़ से बाँघ दिया और स्वयं रसोई
पकाने लगा। गधा घृमता-फिरता उन बैलों के पास जा पहुँचा। वह
बोला—देखो! मेरी बात मानो तो तुम इस भार ढोने के कप्ट से मुक्त हो
सकते हो।

दो बैलों में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैल को उसकी बात हची। किन्तु भानजे ने फटकार बताते हुये कहा—हम भार टोते हैं वह तुम देखते हो, पर हमारा स्वामी हमारी कितनी सेवा करता है. वह नहीं देखते। गधा बोला आखिर हो तो परतंत्र ही न! भानजे ने कहा—हम स्वतंत्र होकर कर ही क्या सकते हैं? भानजे के समकाने के बाद भी मामा गधे के बाल में फॅस गया। गाड़ी चली और मामा ने कुबुद्धि का प्रयोग शुरू किया। वह चलते-चलते गिर पड़ा, उठाया और फिर गिर पड़ा, जोर-जोर से साँस लेने लगा। गाड़ीवान ने सोचा—बैल मरने वाला है। उसने उसे मार गाड़ी में डाल दिया। अत्र एक बेल से गाड़ी कैसे चले। आम-पास गधा घूम रहा था, उसे पकड़ गाड़ी में जोत दिया। वे दोनों दुःखी हुए—बैल मारा गया और गधे को जुतना पड़ा। उसी प्रकार कुबुद्धि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों दुःखी होते हैं।

#### : १० : गिरगिट के रंग

व्यक्तित्व की पहली कसौटी हैं सहिष्णुता। इसे पाये विना कोई भी

#### १-विनीत-अविनीत ढाल २ गा० १३-१४:

बुटकने गधेहे दुराचारी, तिण कीधी घणी खोटाई रे। आप छांदे रह्यो उजाड में, एक बलद ने कुबद सीखाई रे॥ तिण अविनीत बलद ने तुर्राकयां, मार गाडा में घाल्यो रे। बुटकना ने आण जोतरचो, हिवे जाये उतावल सूं चाल्यो रे॥ इयूं अविनीत ने अविनीत मिल्यां, अविनीतपणो सिखावे रे। पछें बुटकना ने बलद इयूं, दोनूं जणा दु:ख पावे रे॥

व्यक्ति मन का संतुलन नहीं रख पाता । जो परिस्थिति के बहाव में ही बहता है, थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में अप्रसन्न हो जाता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता । एक संस्कृत किव ने कहा है—

जो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में तुष्ट और क्षण में रुष्ट होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है उसकी प्रसन्तता भी इसने वाली होती है । आचार्य भिक्षु ने ऐसे मनोभाव की तुलना सोरे से की है—

सोरा मुँह में डालने पर टंडा लगता है
अग्नि में डालने पर वह भभक जाता है
क्षण में प्रमन्न और क्षण में अप्रमन्न होता है
वह सोरे के समान है
भोजन, जल, वन्त्र मिलने पर
जो कुत्ते की भाँति पूँछ हिलाता है
और उलाहना मिलने पर
जो संघ से अलग हो जाता है
सोरा स्वयं जलता है, दूसरों को जलाता है
पिर गख होकर उड़ जाता है
वैसे ही अनिनीत व्यक्ति
अपने और दूसरों के गुणों को राख कर डालता है?!

क्षण-क्षण में रुप्ट-तुप्ट होने का मनोभाव अच्छा नहीं है। उससे व्यक्ति को असन्तोप पूर्ण जीवन बिताना पड़ता है, पर स्वभाव का परिवर्तन भी कोई सहज सरल नहीं है।

१-क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। अनवस्थित चित्तानां, प्रसादोऽपि भयंकरः॥ २-विनीत-अविनीत ढाल २ गा० ३१-३३: सोर ठंडो लागे मुख में घालियां, अग्नि मांहें घाल्यां हुवे तातो रे।

क्यूं अविनीत नं सोर री ओपमां. मोर ज्यूं अलगो पडे जातो रे ॥ आहार पाणी वस्त्रादिक आपियां, तो उश्वान ज्यूं पृंछ हलावे रे । करहों कह्यां उठे सोर अग्नि ज्यूं गण छोडी एकल उठ जावे रे ॥ सोर आप वले बाले ओर नें, पछे राख थइ उड जावे रे । ज्यूं अविनीत आप नें पर तणा, ज्ञानादिक गुण गमावे रे ॥

किसी के दृदय को बदलने का साधन है समभाना-बुभाना। किन्तु किसी का समभाना समभाने बाले पर ही निर्भर नहीं है। समभाने और समभाने वाले दोनों योग्य हों, तभी वह कार्य पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। इस तथ्य को प्यां के उदाहरण से समभाया है—

प्याज को सौ बार जल से धोया
पर उसकी गंध नहीं गई
अविनीत को बार-बार उपदेश दिया
पर उसका हृदय नहीं बदला
प्याज की गंध धोने पर
कुछ मंद पड़ जाती है
परन्तु अविनीत को उपदेश
देने का कोई फल नहीं होता?

#### ः ११ : गुरु का प्रतिबिम्ब

एक व्यक्ति को विनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता है अविनीत । एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा अविनीत के पास, उन दोनों में कितना अन्तर है ? यह प्रश्न उपस्थित कर आचार्य ने स्वयं इसका समाधान किया है—

एक ने विनीत से बोध पाया और एक ने पाया अविनीत से उनमें उतना ही अन्तर है

१-विनीत-अविनीत ढाल ३ गा० २६-३०:

कांदा नं सो बार पाणी सृं धोवियां,

तोही न मिटे तिणरी वास हो। इयूं अविनीत नें गुरु उपदेश दिये घणों,

पिण मूळ न छागे पास हो॥ कांदारी तो वास धोयां मुधरी पडे,

निरफल हो अविनीत नें उपदेश हो। जो छेडवे तो अविनीत अवलों पडे घणों,

उणरे दिन २ अधिक कलेश हो॥

### अध्याय ७: अनुभूतियों के महान् स्रोत

जितना धूप और छाँह में । जो निनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है वह चावल-दाल की भाँति सबसे घुल-मिल जाता है जो अविनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है वह 'काचर' की भाँति अलग ही रहता है ।

#### ः १२ : उत्तरदायित्व की अवहेलना

आचार्य भिक्ष संघ-व्यवस्था के महान् प्रवर्तक थे। वे व्यवहार के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बहुत महत्त्व देते थे। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, वे केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की अवहेलना करते हैं वे संघ की जड़ों को उत्वाइने जैसा प्रयत्न करते हैं। इसे एक कथा के द्वारा समकाया है—

किसी व्यक्ति ने चार याचकों को एक गाय दी।
ने कमशः एक-एक दिन उसे दुहते हैं
पर उसे चारा कोई नहीं खिलाता।
ने सोचते हैं एक दिन नहीं खिलाएँगे तो क्या है ?
कल जिसे दूध लेना है नह स्वयं खिलाएगा।
उनकी स्वार्थ-वृत्ति का फल यह हुआ
कि गाय मर गई
रहस्य खुला तब लोगों ने उन्हें धिकारा
दूध भी अन कहाँ से मिले उन्हें ?

१-विनीत अविनीत ढाल ६ गा० १६ :

समभाया विनीत अविनीत रा ए,

त्यांमें फेर कितोयक होय ।

रुयूं तावडो नें छांहडी ए,

इतरो अन्तर जोय ॥

२-विनीत अविनीत ढाल ६ गा० १४ :
विनीत तणा समभाविया ए,

साल दाल रुयूं भेला होय जाय ।

अविनीत रा समभाविया ए,

ते कोकला रुयूं कानी थाय ॥

इसी प्रकार जो संघ या आचार्य से बहुत लेना चाहते हैं परन्तु उनके प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते, वे स्वयं नष्ट होते हैं और संघ को भी विनाश की ओर ढकेल देते हैं?।

जिस समाज, जाति और देश में निस्वार्थ भावी लोग होते हैं, उस ममाज. जाति और देश का उत्कर्ष होता है और स्वार्थी लोग संगठन को अपकर्प की ओर ले जाते हैं। स्वार्थी की दृष्टि स्वार्थ पर टिकती है, दायित्व उसकी ओट में छिप जाता है। स्वार्थ कोई बुरा ही नहीं है, परन्तु संघ के हितों को

१-विनीत अविनीत ढाल ४ गा० ११-१६:

किण ही गाय दीधी च्यार ब्राह्मणां भणी रे,

ते बारे २ दृहे ताय रे। तिणनें चारे न नीरे छोभी थका रे,

म्हारे काले न दृजे आ गाय रे॥ त्यारे मांहोंमां लागो ईशको रे,

तिणसूं दुखे २ मूइ गाय रे। ते फिट २ हुवा ब्राह्मण छोक में रे,

ते दिष्टान्त अविनीत ने उलखाय रे॥ गाय सरिखा आचारज मोटका रे,

द्ध सरिखो दे ज्ञान अमोल रे। कुशिष्य मिल्या ते बाह्मण सारिखा रे,

ते ज्ञान ता लेवे दिल खोल रे॥ आहार पाणी आदि बोयावच तणी रे,

ए न करे सार संभाछ रे। एहवा अविनीतां रेवस गुरु पडचा रे,

त्यां पिण दुखे २ कियो काल रे॥ बाह्मण तो फिट फिट हुवा घणा रे,

ते तो एकण भव मकार रे। तो गुरु रा अविनीत रो कहिवो किसूंरे,

तिण रो भव २ में हुसी बिगाह रे।।

गौण बनाकर जो प्रमुख बन जाए वैसा स्वार्थ अवश्य ही बुरा है। आचाय भिक्षु ने इसी तथ्य को उक्त पंक्तियों में अंकित किया है।

### ः १३ : चौधराई में खींच-तान

आचार्य भिक्षु की अनुभृति की धारा कहीं तटों की सीमा में प्रवाहित हुई है तो कहीं उन्मुक्त । तटों के मध्य में बहने वाली धारा का मुखद्-स्पर्श हम कर चुके हैं। अब उन्मुक्त धारा में भी कुछ दुविकयाँ लगा लें।

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौड़े। वह भाग कर एक खोह में घुस गया। वहा एक लोमड़ी बैठी थी। उसने पूछा—तू प्राणों को हथेली पर लिए कैसे दौड़ आया?

बहन ! जंगल के सभी जानवर मिलकर मुफे चौधरी बनाना चाहते थे। मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बड़ी कठिनाई से उनके चंगुल से निकल आया हूँ—खरगोश ने अपनी भयपूर्ण भावना को छिपाते दुए कहा।

लोमड़ी-भैया ! चौधराई में तो बड़ा स्वाद है।

खरगोश-बहन! यह पद तुम ले लो, मुसे तो नहीं चाहिए।

लोमड़ी का मन ललचाया और वह चौधराई का पद लेने खोह से बाहर निकली। वहाँ बाघ खड़े ही थं। उन्होंने उसके दोनों कान पकड़ लिए। वह कानों को गँवाकर तुरंत लीट आई।

खरगोश-अभी वापम क्यों चली आई ?

लोमड़ी-चौधराई में खींचतान बहुत है ।

यह सच है चौधराई में ग्वींचतान बहुत है । पर उसकी भूग्व किनको नहीं है ! जनतन्त्र के युग में वह और अधिक उभर जाती है । किन्तु लोग इससे बोध-पाठ लें—अपनी योग्यता को विकसित किये बिना चौधरी बनने का यहन न करें।

### : १४ : ताँवे पर चांदी का भोल

एक साहूबार की दुकान में एक आदमी आया। उसने एक पैसे का गुड़ लेना चाहा। सेठ ने पैसा के उसे गुड़ दे दिया। उसने सोचा प्रारम्भ अच्छा हुआ है पहले पहल तोंबे का पैसा मिला है।

दूसरे दिन वह एक रुपये को भुनाने के लिए आया। साहूकार ने वह ले लिया और उसको रेजगारी दे दी। साहूकार ने प्रारम्भ को ग्रुम माना। तीसरे दिन वह खोटा रूपया भुनाने को आया। साहूकार ने उसे लेकर देखा तो वह खोटा रूपया था—नीचे ताँबा और ऊपर चाँदी का फोल था। साहूकार ने रूपये को नीचे डालते हुए कहा—आज तो बहुत बुरा हुआ। सूर्योदय होते-होते खोटे-रूपये के दर्शन हुए हैं।

ग्राहक बोला—सेठजी! नाराज क्यों होते हैं ? परसों मैं ताँ बें का पैसा लाया था तब आप बहुत प्रसन्न हुए और उसकी वन्दना की। कल मैं चाँदी का रुपया लाया था तब भी आप प्रसन्न हुए और उसकी वन्दना की। आज मैं जो रुपया लाया हूँ उसमें ताँ बा और चाँदी दोनों हैं। आज तो आपको अधिक प्रसन्न होना चाहिए, इसको दो बार वन्दना करनी चाहिए।

साहूकार ने भह्छाते हुए कहा—मूर्ख ! परसों तू पैसा लाया, वह कोरे ताँबे का था, इसलिए खुश था। कल रुपया लाया, वह कोरी चाँदी का था, इसलिए वह भी खरा था। आज तू जो लाया है वह न कोरा ताँबा है और न कोरी चाँदी। यह तो घोखा है। नीचे ताँबा है और ऊपर चाँदी का पानी चढ़ाया हुआ है, इसलिए यह खोटा है।

गृहस्य पैसे के समान है। साधु रूपये के समान है। साधु का भेष धारण करने वाला उस खोटे रूपये के समान है, जो न कोरा ताँचा है और न कोरी चाँदी है।

गृहस्य मोक्ष की आराधना कर सकता है, साधु मोक्ष की आराधना करता है, पर भेषधारी मोक्ष की आराधना नहीं कर सकता ।

अपने रूप में सब वस्तुएँ शुद्ध होती हैं। अशुद्ध वह होती है, जिसका अपना रूप कुछ दूसरा हो और वह दीखे दूसरे रूप में। यह अन्तर और बाहर का भेद जनता को भुलाबे में डालता है। इसीलिए मनुष्य को पारखी बनने की आवश्यकता हुई।

परीक्षा के लिए शरीर बल अपेक्षित नहीं है। वह बुद्धि-बल से होती हैं। शरीर बल जहाँ काम नहीं देता वहाँ बुद्धि-बल सफल हो जाता है।

### ः १५ : बुद्धि का बल

एक जाट ने ज्वार की खेती की। फसल पक गई थी। एक रात को चार चोर खेत में घुसे। ज्वार के मुद्दों को तोड़ चार गढ़र बाँध लिए। इतने में जाट आ गया और उसने यह सारा करतव देख लिया। वह उनके पास आया और हँसते हुए पूछा—भाई साहब! आप किस जाति के होते हैं।

१-दृष्टान्त २६५

उनमें से एक ने कहा —मैं राजपूत हूँ। दूसरा —मैं साहूकार हूँ। तीसरा —मैं ब्राह्मण हूँ। चौथा —मैं जाट हूँ।

जाट ने राजपूत से कहा—आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, जो लिया सो ठीक है। साहूकार ऋण देता है इसलिए उसने लिया, वह भी ठीक है, ब्राह्मण ने लिया है उसे मैं दक्षिणा ही मान लगा, पर यह जाट किस न्याय से लेगा ? चल, तुमें अपनी माँ से उलाइना दिलाऊँगा। उसका हाथ पकड़ ले गया और उसी की पगड़ी से कसकर उसे एक पेड़ के तने पर बाँघ दिया।

वह फिर आकर बोला—मेरी माँ ने कहा है—राजपृत हमारा स्वामी है, साहूकार ऋण देता हैं सो ये लेते हैं वह न्याय है, पर ब्राह्मण किस न्याय से लेगा ! वह तो दिये विना लेता नहीं । चल मेरी माँ के पास । वह उसे भी लेग्या और उसी प्रकार दूसरे पेड़ के तन पर बाँध आया । उन्हीं पैरों लीट आया और बोला—मेरी माँ ने कहा है—राजपृत हमारा स्वामी है, वह लेसो न्याय है, पर साहूकार ने हमें कब ऋण दिया था ! चल, मेरी माँ तुक्ते बुलाती हैं । उसको भी पकड़ हाथ लेग्या और उसी माँति बाँध आया । अब राजपृत की बारी थी । सने आते ही कहा—टाकुर साहब ! जो स्वामी होते हैं वे स्था करने को होते हैं या चोरी करने को ! उसे भी लेग्या और उसी भाँति बाध दिया । चारों को बाध थाने में गया और चारों को गिरफ्तार करवा दिया । बुद्धि से काम लिया तब सफल हो गया । यदि वह शरीर-बल से काम लेता तो स्वयं पिट जाता और अनाज भी चला जाता ।

### : १६ : विवेक शक्ति

परीक्षा-शक्ति नहीं होती तब तक सब समान होते हैं। सब समान हों, किसी के प्रति राग-द्वेष न हो —यह अच्छा हो है पर ज्ञान की कमी के कारण सब समान हों —यह अच्छा नहीं हैं। आचार्य मिक्षु 'विवेक' को बहुत महत्त्व देते थे। अविवेकी के लिए काँच और रत्न समान होते हैं। जब विवेक जागता है तब काँच, काँच हो जाता है, रतन, रतन—

दो भाई रत्नों का व्यापार करते थे। एक दिन बड़ा भाई अकस्मात् संसार से चल बसा। पीछे वह पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गया। पुत्र अभी बच्चा ही था। थोड़े वर्ष बीते। छड़का भी कुछ बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा—बेटा, जाओ! यह पोटला अपने चाचा के पास ले जाओ। रुपयों की जरूरत है इसिछए कह देना, ये रत्न बेच दें—

लड़का दौड़ा। रत्नों की पोटली चाचा को सींप दी और माँ ने जो कहा वह सुना दिया। चाचा ने उसे खोल देखा तो सारे रत्न नकली थे। उसने पोटली को बाँध उसे उसी क्षण लौटा दिया और कहला मेजा कि अभी रत्नों के भाव मन्दें हैं, जब तेज होंगे तब बेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को रत्नों की परख का काम सिखाना शुरू किया। थोड़े समय में ही वह इस कला में निपण हो गया।

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा—वेटा ! रत्नों के भाव तेज हैं, वे रत्न वेचने हों तो अपनी भाँ से कहदो ।

वह पोटली आई। उसने तत्परता से उसे खोला। देखते ही उन रत्नों को फैंक दिया। माँ देखती ही रही। उसके लिए वे रत्न थे किन्तु उसके पन्न के लिए, जो रत्नों का पारखी वन चुका था, अब वे रत्न नहीं रहे?।

### : १७ : उद्याला पत्थर तो गिरेगा ही

किसी ने पूछा—गुरुदेव! साधुओं को असुख न्यों होता है, जब कि वे किसी को भी दुःख नहीं देते ?

आचार्य मिक्षु ने कहा—जिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया है वह तो उस पर गिरेगा ही। आगे नहीं उछालेगा तो नहीं गिरेगा। पहले दुःख दिया है वह तो भुगतना ही है। अब दुःख नहीं देते हैं तो आगे दुःख नहीं पाएँगे?।

विवेक का अर्थ है—पृथक्करण। भलाई और बुराई दो हैं। विवेक उन्हें बांट देता है। कोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-मंचित बुराई का फल भोगता है। प्रश्न हो सकता है—यह क्यों? इमका उत्तर यही है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है।

कोई आदमी आज बुरा है पर वह पूर्व-संचित भलाई का फल भोगता है तब सन्देह होता है। उनके समाधान के लिए यह पर्याप्त है कि विश्व की व्यवस्था में विवेक है। उक्त संवाद में इसी ध्र व सत्य की व्याख्या है।

१-अणुकम्पा हाछ ७ गा० १६ :

काच तणा देखी मिणकला, अणसमभाँ हो जाणे रत्न अमोल। ते निजर पडचाँ सराफ री, कर दीधो हो तिणरो कोडचां मोल।। २-हिष्टान्त-१२२

### ः १८ ः राग-द्वेष

व न-सत्य को पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा है राग-द्वेष पूर्ण मनः स्थिति। आचार्य भिक्षु के अनुसार द्वेष की अपेक्षा राग अधिक बाधक है—

किसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया। लोगों ने उसे उलाहना दिया।

किसी आदमी ने बच्चे को लड्डू दिया। लोगों ने उसे सराहा। द्वेष पर दृष्टि सीधी जाती है, राग पर नहीं जाती। द्वेष की अपेक्षा राग को छोड़ना कठिन है। द्वेष मिटने पर भी राग रह जाता है। इसीलिए वीतराग कहा जाता है, वीतद्वेष नहीं ।

राग वस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी होता है। आचार्य हेम-चन्द्र के अनुसार—काम-राग, स्नेह-राग को थोड़े प्रयत्न से मिटाया जा सकता है, पर दृष्टि-राग—विचारों के राग को उच्छेद करना बड़े-बड़े पुरुषों के लिए भी कटिन है। आचार्य मिक्षु को एक ऐसे ही रागी को कहना पड़ा— चर्चा चोर की भाँति मत करो—

एक आदमी चर्चा करने आया। एक प्रश्न पूछा। वह पूरा हुआ ही नहीं कि दूसरा प्रश्न छेड़ दिया। दूसरे को छोड़ तीसरे को हाथ डाला। तब आचार्य भिक्ष ने कहा — चोर की भाँति चर्चा मत करो।

खेत का स्वामी भुट्टों को श्रेणीबद्ध काटता है। और चोर आ घृसे तो वह एक कहीं से काटता है और दूसग कहीं से। तुम खेत के स्वामी की तरह क्रमशः चलते चलो। एक-एक प्रश्न को पूरा करते जाओ। चोर की भौति मत चलो ।

#### : १९ : विराम

प्रारम्भ और विराम प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं। मनुष्य की कोई कृति अनादि-अनन्त नहीं होती।

विश्व अनादि-अनन्त है। जिसकी आदि न हो और अन्त भी न हो,

१-हब्टान्त ई

२-हष्टान्त १३२

उसका मध्य कैसे हो १ ! मनुष्य की कृति की आदि भी होती है और अन्त भी होता है । इसलिए उसका मध्य भी होता है ।

'भिक्षु-विचार-दर्शन' यह एक मनुष्य की कृति है। इसकी आदि में एक महापुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की सफलता की कहानी है और इसके मध्य में सफलता के साधन-सूत्रों का विस्तार है। आदि का महत्त्व होता है और अन्त का उससे भी अधिक, पर ये दोनों संक्षित होते हैं। लम्बाई-चौड़ाई मध्य में होती है। सफलता जीवन में होती है, पर मृत्यु सबसे बड़ी सफलता है। जिसकी मृत्यु उत्कर्ष में न हो, आनन्द की अनुभूति में न हो, उसके मध्य-जीवन की सफलता विफलता में परिणत हो जाती है।

आचार्य भिक्षु का सूत्र था—ज्योतिहीन जीवन भी श्रेय नहीं है और ज्योतिहीन मृत्यु भी श्रेय नहीं है। ज्योतिर्मय जीवन भी श्रेय है और ज्योतिर्मय मृत्यु भी श्रेय है।

बोर पत्नी विहुला ने अपने पुत्र से कहा—''बिछीने पर पड़े-पड़े सड़ने की अपेक्षा यदि तू एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रकट करके मर जाएगा तो अच्छा होगार।''

प्रमाद पूर्ण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ? आचार्य मिक्ष् रात्रिकालीन प्रवचन कर रहे थे। आसोजी नाम का श्रावक सामने बैठा-बैठा नींद के रहा था। आपने कहा—

"आसोजी! नींद लेते हो ! आसोजी बोले नहीं महाराज! और फिर नींद शुद्ध कर दी। आपने फिर कहा—आसोजी! नींद लेते हो ! वही उत्तर मिला—नहीं महाराज! नींद में घूर्णित आदमी सच कब बोलता है ! अनेक बार चेताने पर भी आसोजी ने नकारात्मक उत्तर दिया। नींद फिर गहरी हुई

१-क-नैवाधं नावरं यस्य, तस्य मध्यं कृतो भवेत ।

<sup>—</sup>माध्यमिक कारिका ११।२

ख-जस्स नित्थ पुरापच्छा, मज्मे तस्स कओ सिया।

<sup>—</sup>आचाराङ्ग १।४।४

ग-आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

<sup>-</sup>माण्ड्क्य कारिका २।६

२-मुहुर्त ज्विलतं श्रेयो, न च घूमार्पितं चिरम्।

<sup>—</sup>महाभारत उद्योग पर्व १३२।१५

और आपने कहा — आसोजी! जीते हो ? उत्तर मिला नहीं महाराज ! ? इस उत्तर में कितनी सचाई है। आदमी प्रमादपूर्ण जीवन जी कर भी कब जीता है ?

आचार्य मिक्षु अप्रमत्त जीवन जीते रहे और उनका मरण भी अप्रमत्त दशा में हुआ। मध्य-जीवन में भी वे अप्रमत्त रहे। इसीलिए उनका आदि, मध्य और अन्त तीनों ज्योतिर्मय हैं।

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिकणों से आलोकित है। उनके प्रकाश-पुञ्ज जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों के संदर्भ में रखना सहज-सरल नहीं है। मैंने ऐसा यत्न करने का सोचा ही नहीं। परम श्रद्धे य आचार्य श्री तुलसी की अन्तः-प्रेरणा थी कि मैं महामना आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन पर कुछ लिखूँ। उनके शुभाशीर्वाद का ही यह सुफल है कि मैं आचार्य मिक्षु के विचार-दर्शन की एक भाकी प्रस्तुत कर सका और तेराप्य द्विशताब्दी के पुण्य अवसर पर उसके प्रवर्तक को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धाञ्चलि अपित कर सका।

# वोर सेवा मन्दिर <sup>पुस्तकालय</sup> २<u>३२</u> नध्य

लेखक क्री चान्यमल साने शीर्षक भिक्षाविचार दश्ची